well Illen

मुद्रक : श्री० श्रार० सहगत्त प्रकाशक : कर्मचोगी प्रेस, लिमिटेड स्थान : रेन वसरा, इलाहाबाद प्रथम नस्करण : मार्च, १६४=

## विषय-सूची

| १सम्पादक के नाते             | •••     | *** | 500 | एक             |
|------------------------------|---------|-----|-----|----------------|
| ्र-कूका विद्रोह के बलिद्।न   | • • •   | ••• | *** | P              |
| ३श्रो० चापेकर बन्धु          | •••     | ••• | ••• | ৩              |
| _४श्रो० कन्हाई लाल दत्त      | •••     | ••• | ••• | Κ,             |
| ५श्री० सत्येन्द्र कुमार वसु  | J       | ••• | *** | १६             |
| ~६—श्री० खु <b>रीराम</b> वोस | •••     | ••• | ••• | २२             |
| ५-श्रो० मद्नतात होङ्गरा      | •••     | ••• | ••• | ३०             |
| ८श्री० श्रमीरचन्द            | •••     | ••• | ••• | ३४             |
| ८श्रो० त्र्यवध विहारी        | •••     | ••  | *** | ३८             |
| १०भाई वालसुक्तुन्द           | •••     | *** | ••• | ३९             |
| ११—श्री० वसन्तो कुमार        | वेम्बास | ••• | ••• | <del>ሃ</del> ጷ |
| ५१२—याई भागसिह               |         | *** | ••• | 8ફ             |
| <b>43—माई वतनसिंह</b>        | •••     |     | *** | ५३             |
| <sup>7</sup> ४—श्री० मेवासिह | •••     | ••• |     | ५६             |
| -१४श्रो० काशीराम             | •••     | *** | ••• | ६२             |
| १६—श्री० गन्वासिंह           | •••     | ••• | ••• | ફ્ક્           |
| १७—श्री० करतारसिंह           | •••     | •   | ••• | ७२             |

| १८—श्री० बी० जी० पिङ्गलं              | •••         | •••   | 48  |
|---------------------------------------|-------------|-------|-----|
| १९—श्री० जगतसिंह                      | •••         | ••    | 95  |
| २०श्री० दलवन्तसिंह                    | •••         | •••   | ९३  |
| २१—डॉक्टर मथुरासिंह                   |             | •••   | थ०५ |
| २२श्री० वन्तासिंह                     | ***         | •••   | ११५ |
| २३—श्रो० रङ्गासिह                     | •••         | • •   | १२३ |
| २४श्री० वीर्राप्तह                    | ••          | • • • | १२६ |
| २५—श्री० उत्तमसिंह                    | ••          | * • • | १२६ |
| २६—श्री० श्र <b>र</b> ङ्सिह           | •••         | •••   | १२८ |
| २७वाबृ हरिनामसिंह                     | •••         | ***   | १३१ |
| २८श्री० सोहनलाल पाठक                  | ***         | • • • | १३६ |
| ~२९—देशभक्त सुफी अम्बा प्रसाद         | •••         |       | १३९ |
| ३०-भाई रामसिंह                        | •••         | •••   | १४७ |
| ३१—श्रो० भानसिंह                      | •••         | •••   | १४० |
| √३२—श्रो० यत्तीन्द्रनाय मुकर्जी       | •••         | ***   | १५४ |
| ३३—श्रो० नितनी वाक्च्य                | •••         | •••   | १४९ |
| ३४—श्री० ऊधमसिंह                      | ••          | •••   | १६५ |
| ३४प० गेंदालाल दीचित                   | ••          | •••   | १६६ |
| ्र ३६श्री० जुशीराम                    | ••          | •••   | १७५ |
| ३७—श्री० गोपी मोहन साहा               | <b>*6</b> 7 | • • • | १७८ |
| ्३८— वोमेली-युद्ध के चार शहीद         | •••         | ••    | १८१ |
| ३९—श्री० धन्नासिंह •••                | ***         | •••   | १८५ |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |       |     |

| ४०—श्री० वन्तासिह धामियाँ                    | ***   | ***   | १८९   |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|
| ४१—श्रो० बरियामसिंह घुगा                     | ••    | •••   | १९६   |
| ४२—श्रो० किशनसिंह गर्गेव्ज                   | •••   | •••   | १९८   |
| ४३—श्रो० सन्तासिह                            | •••   | •••   | ઇ૦૦   |
| ४४—श्रों० द्त्रीपसिह                         | •     |       | २०२   |
| ४५श्रो० नन्द्सिंह                            | •••   | ***   | २०४   |
| ४६—श्री० कर्मसिंह                            | • • • | •••   | 20%   |
| ४७ठाकुर केसरीसिंह                            | ••    | •••   | २०९   |
| ४८—वीर कुॅवर प्रतापिंसह…                     | •••   | · -•• | २१३   |
| ४९श्रो० रामप्रसाद 'विस्मित'                  | •••   | ••    | २१९   |
| ५० <del>-</del> श्री० फूत्तासिंह             | •••   | •••   | २२८   |
| √५१—श्रो० सुखदेव · ···                       | •••   | •••   | २३३   |
| ८५२—श्री० शिवराम राजगुरु                     | ***   |       | २३९   |
| ∕५३ <del>—</del> श्रो० चन्द्रशेखर 'त्राजाद्' | • • • | •••   | ર્જુ  |
| ∕५४—श्रो० हरीकिशन                            | •••   |       | રુષ્ઠ |
| ५x-पिंडत जगतराम हरियानवी                     | -4    |       | २५७   |
| ५६- श्री० दिनेशचन्द्र गुप्त                  | ***   | •••   | २६५   |
| र्४७—सरदार भगतिसह                            | •••   | •••   | २८४   |
| ५८—परिशिष्ट                                  |       |       |       |
| ( श्र ) हिंसात्मक श्रान्दोत्तन               | •••   | •••   | २९९   |
| ( ब ) ग्रसहयोग भ्रान्दे। तन                  | •••   | •••   | ३४९   |
|                                              |       |       |       |

**\$** 

**\$** 

### चित्र-जूची

े न्यू संपूर-िवता स्वर्गीय महात्मा गोंघी ... ११

र—त्रमर-शहीद स्वर्गीय श्री० सुखदेव ... १४

३—त्रमर-शहीद स्वर्गीय सरदार भगतिसंह ... १८

४—श्री० बटुकेश्वर दत्त ... ९६

५—त्रमर-शहीद स्वर्गीय श्री० चन्द्रशेखर 'आजाद' ... १२८

६—त्रमर-शहीद स्वर्गीय श्री० हरीकिशन ... १६०

७—माननीय पं० जवाहरतात नेहरू ... १८४

८—त्रमर-शहीद स्वर्गीय श्री० शिवराम राजगुर ... २०८

५—माननीय वावू पुरुषोत्तम दास टण्डन ... २४०

१०—स्वर्गीय पं० मदन मोहन मातवीय ... २०२

११—नेता जी श्री० समाष चन्द्र बोस ... ३०४

१२—माननीय बावू राजेन्द्र प्रसाद ... ... ३२६

# समप्रण

## छुमन जी

– की -

षुराय-स्मृति सं

सुमन रानो !

तुम्हें वीरों की जीवन-गाथा पढ़ने का बढ़ा चाव था।
तुम प्राय: नित्य ही पूछती रहती थीं, कि 'श्राजादी का
पवीना कव निकलेगा पापा ?' दैव का दुविंघान था, कि
उसके निकलने के पूर्व ही तुम निकल भागी! यह ली
अपना 'पर्वाना' खूब सावधानी से जी लगा कर पढ़ना।
देरी श्रीर श्रुटियों के लिए क्षमा भी कर देना, छुमन रानी!

तुम्हारा वह— जिसे तुम बड़े प्रेम से 'पापा' कहती थीं !



स्तुत प्रकाशन के पीछे एक गरभीर इतिहास सुरक्षित है और उस इतिहास में मेरे जीवन का भी बतना ही सम्बन्ध निहित है, जितना किसी भी बड़े से बड़े क्रान्तिकारी का; पर विषय इतना नाजुक है, जिसे एक बार ही उगळ देना मेरे बस की बात नहीं है और न ऐसा करना इस समय उचित ही होगा। कारण स्पष्ट है, उन सभी बातों को समझने के लिए पाउकों को भारतीय स्वातत्र्य संप्राम की पृष्ठ-सूमि का प्रश्रय लेना होगा, जिसका प्रकाशन इस परिमित स्थान ,पर सम्भव नहीं है; यद्यपि मेरी हार्दिक इच्छा यही है, कि जो कुछ मी मैं कहना चाहता हूँ, उसे यदि शोघ्र से शोघ्र कह डालूँ तो ठीक होगा, क्योंकि मेरे तुफ़ानी जीवन का यह अन्तिम पक्ष चल रहा है और न बाने किस समय अनायास ही चराग गुरू हो जाय और देशवासी उन जानकारियों से बिञ्चत रह जायँ, जिन्हें लाखों देकर और नाना प्रकार की कितनाइयों को झेल कर मैं ख़रीद पाया हूँ! मेरी हार्दिक इच्छा यही है, कि देश का बचा-बचा मेरी तथा मेरे समान अन्य उम्र सुधा-रकों तथा क्रान्तिकारियों की भूलों से लाभ उठा सके पर देखता हूँ, इसी कोम से मुझे अभी कुछ दिन और भी जीना पड़ेगा। अस्तु.

मैंने अपने सार्गजनिक जीवन के प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की उपासना की है चाहे उसका क्षेत्र सामाजिक हो अथवा राजनैतिक, पिछले २५ वर्षों की मेरी सेवाएँ तथा मेरी कृतियाँ इस बात की द्योतक हैं। मेरी तो निश्चित-धारणा है, कि क्रान्ति ही जीवन है। संसार कर प्रत्येक कण इस सत्य का साक्षी है।

कान्ति एक स्थिर-सत्य है; पर यह बात सर्व था असम्भव है, कि सत्य सब अवस्थाओं में मधुर और दर्शनीय हो। भावनाओं का मृत्य वास्तव में विपत्ति है, और कोई भी सदमावना उतनी ही ऊँची उतरती है, जितनी कि विपत्तियों में वह स्थाई रहती है। सद्भावनाएँ भी कमी-कभी देखने में कृत्सित और भीषण हो जाती हैं। जैसे खोटे सोने से खोटापन निकालने को जब उसे तेज़ाब में पकाते हैं, तब उसका जैसा वीमत्स, मैला और भीषण रूप बनता है, वैसे ही जब सत्य कलुषित स्वार्थों से पद्-दलित होता है तो विशुद्ध होने के लिए सत्य को भीषण बनना पढ़ता है। कान्ति भी सत्य का एक भीषण रूप है। वह चाहे जैसी भयानक क्यों न हुई हो, सदा सत्य की पवित्रता और शान्ति की पुनरावृत्ति के लिए ही होती है।

'क्रान्ति' एक बड़ा डरावना शन्द है। शान्ति-प्रिय छोग, चाहे वेः कितने ही सम्पन्न और सशक्त क्यों न हों, क्रान्ति के नाम से डरते हैं। कोई राजसत्ता, चाहे कैसी ही उदार क्यों न हो, उसने क्रान्ति को तत्क्षण बल-पूर्वक दबा देने के लिए कड़े क़ानून पहले ही से बना रक्खे हैं। मतल्ड यह, कि राजा और प्रजा दोनों ही क्रान्ति के नाम से काँपते हैं और क्रान्ति के बीज को तत्काल नष्ट कर देने में सब से अधिक व्यप्नता तथा तत्परता दिखाते हैं। इतना सब है, फिर भी संसार के सभी सम्य-राज्यों में—अच्छे से अच्छे ज़मानों में, भारी से भारी शक्ति के सामने समय-समय पर क्रान्ति बराबर हुई, और यद्यपि, तत्कालीन सत्ताधारियों ने क्रान्ति के नेताओं को फाँसी ढेने, सूली पर चढ़ाने, गर्टन काटने, जीता जलाने, विप पिलाने और आजन्म कारावास के निर्वय और चरम-सीमा के दण्ड दिए हैं, परन्तु बाद में इतिहास ने उन्हें ही मुक्त कण्ठ से धर्मारमा और निर्देश माना है!

क्रान्ति सत्य की सच्ची भावाज़ है; क्रान्ति न्याय का खरा क्र है, क्रान्ति न्याय का निर्दोष मार्ग है, और क्रान्ति ही सामाजिक जीवन का नीरोगीकरण है। वैद्यक परिभाषा में क्रान्ति को जुलाब कहा जा सकता है और कान्य की परिभाषा में उसे आँघी कह सकते हैं! जिस तरह इन्द्रियों के दास, जिह्ना-लोलप-जन नाना प्रकार के मिर्च-मसाले आदि अप्राकृतिक पदार्थ खाकर और तरह तरह के मिथ्या भाहार-विहार करके अनेक जाति के रोगोन्म कुक परमाणुओं को शरीर में बसाकर रोगी हो जाते हैं और जुलाब देकर; जिस प्रकार उनके शरीर से समस्त दूषित पदार्थ निकाले जाकर शरीर शुद्ध और निर्मल किया जाता है, ठीक उसी

यकार मनुष्य-समाज ईर्प्या, हेष, अज्ञान और स्वार्थवश जब अनेक युराइयों से परिपूर्ण हो जाता है, तब क्रान्ति का जुलाव देकर उसे विश्रुद्ध और सबल बनाकर फिर नए सिरे से अपवहार जारी किया जाता है; और जैसे भीपण गर्भी से उन्मत्त होकर वायु प्रचण्ड हो, रेत को भींधी उद्दा ले आती है और उसके पीछे चार बूँदें पढ़ने से प्रकृति सौन्य बनती है, वैसे ही क्रान्ति की आँधी एक भीपण गर्जन-तर्जन कर के समाज के समस्त दोपों को उद्दा ले जाती है और समाज की सुश्रुद्धल बना देती है।

तिसरी परिमाषा में यदि प्रकृति के नियमों को देख कर विचार किया जाय तो ऐसा मालूम होगा, मानो क्रान्ति प्रकृति के दोपों को निकाल कर विशुद्धता और पवित्रता उत्पन्न कर देती है और फिर सद्मावनाओं की उत्पत्ति होती है। इस परिमाषा की दृष्टि से एक वात यह भी कही जा सकती है, कि इस प्रकार की क्रान्ति कुछ मनुष्य-समाज में भाती हो, सो बात नहीं है, जह-जगत् में भी वैसा ही दिखाई देता है। क्रान्ति की उपमा जो आँघी या तुफान से दी जाती है, वह वास्तव में उपमा नहीं है, आँघी और तुफान ही जह-जगत् की क्रान्ति है। इन सब का अर्थ यह है, कि क्रान्ति एक प्राकृत उद्देग है, वह एक नैसर्गिक हुड़क है, एक सत्य भग्नि है। उसमें पाप, स्वार्थ, अत्याचर और मिलनता भस्म हो जातो है और शान्ति, तृति, नया सङ्गठन और जीवन प्राप्त होता है!

निस्सन्देह क्रान्ति ईश्वरीय विवान है —बह न स्वार्थ है और न गाए । कोई क्रान्तिकारी वेनन के छोम से, एड-वृद्धि अयवा किसी.अन्य स्वार्थ-आवांक्षा से प्रेरित हो, क्रान्ति कभी नहीं करता, प्रत्युत क्रान्ति करके, भारी से भारी त्याग करके, वह भारी से भारी जांखिम अपने सिर पर छे छेता है। संसार का कोई भी स्वार्थी, कपटी और पापिष्ट व्यक्ति कभी इतना आत्मत्याग, परिश्रम और अप्यवसाय नहीं कर सकता, जितना क्रान्ति का साधारण सिपाही स्वेच्छा और आनन्दपूर्वक कर छेता है। पवित्र धर्मात्मा के सुख पर स्ट्रप्यु के समय जो आनन्द और शान्ति दीखती है, वही शान्ति और आनन्द प्राय सभी क्रान्ति-कारियों के सुख पर स्ट्र्यु-काल में देखने को मिलतो है। विष्क मैं तो यहाँ तक कहूँगा, कि क्रान्तिकारों और परम वीतराग योगी के अतिरिक्त, कोई वैसी शान्तिपूर्वक सृत्यु और कप्टों का सामना कर हो नहीं सकता और न किसी में इतना प्रभाव और वल ही आ सकता है। इस बात का ज्वस्नत उदाहरण पाठकों को इस पुस्तक में मिलेगा।

हम सुकरात, ईसामसीह, श्रीकृष्ण, द्यानन्द और ऐसे ही हज़ारींकालों महापुर्शों को कान्तिकारी के नाम से पुकार सकते हैं, क्योंकि
इनकी कान्ति मिथ्या विश्वासों के विरुद्ध थी, जिसके कारण समाज का
आत्म-बस्न और विचार-धारा कुण्ठित और प्रमान्शन्य हो गई थी और
जनता भीर और मूर्ख बन रही थी; परन्तु कुछ ऐसे वीर भी हैं, जो
तस्त्वार लेकर राज-सत्ताओं के विरोध में भावाज़ उठाकर मर-भिटे!
अमेरिका, यूरोप और एशिया के ऐसे असंख्य वीरों के नाम इतिहास
के पृष्ठों में चमक रहे हैं। हम उन्हीं पवित्र नामों में सर्वथा वदनाम,
सन् १८५७ की भारत-क्रान्ति के नायक धन्खुयन्त, नाना-साहब और
पक्षाब तथा बङ्गास के फाँसी पाए हुए और कालेपानी की नारकीय

यातनाओं को भोगे हुए कुछ नवयुवकों को भी, और जिनकी रस्सी का खून अभी भी गीला है, उन काकोरी के प्यारों को भी गिनंगे, जिन्होंने आज तक अपने इन भाइयों से कृतज्ञता तथा सहानुभूति नहीं प्रांस की, जिनके लिए उन्होंने अपना' सर्वस्व वीरतापूर्वक बलिदान किया या! इससे बढ़ कर देशवासियों की कृतझ्तता और हो भी क्या संकती थी?

कृतन् और सामाजिक नियम मनुष्य के बनाए हुए हैं, पर सत्य ईश्वरीय नियम है। ऐसी दशा में अधिकार और स्वार्थ के मद में अन्धे होकर सत्ता वालो की रीतियाँ, जब-जब सतय-नीति का उल्लेख है और नक्षान्त का मिन्त को प्रशंसा भी। इतना ही नहीं, क्रान्ति करने की आज्ञा भी दी गई है! पुराणों में क्रान्ति की कथाएँ बहुतायत से हैं! राजाओं को राज्य-च्युत करके प्रजातन्त्र की स्थापना की अनेक घटनाएँ, देखने को मिलती हैं। आज भी ऐसे उदाहरणों की कभी नहीं है।

हम कुष्ण को संसार का सब से बड़ा क्रान्तिकारी समझते हैं। लाखों आदमी उन्हें आज ईश्वर कह कर मानते हैं। हम भी कहते हैं, उनमें ईश्वर का विशिष्ट खंश अवश्य था"। विना ईश्वरीय अग हुए कोई क्रान्ति करने का साहस तक नहीं कर सकता! सत्ता और राजनीति के घोर अनाचार के समय उनका जन्म हुआ। अन्धकारमय कारागार की भीषण दोवारों के बीच में जन्म होने के प्रथम ही मार डालने के प्रबल प्रबन्ध उपस्थित कर दिए गए थे और वे भी साक्षात् राजा के द्वारा! और वह राजा भी उनकी माता का सगा भाई था, उसने अपनी निरंपराध बहिन के ६ वस्वे पहले ही मार ढाले थे। इससे अधिक अनाचार का और मीषण स्वरूप क्या हो सकता था ? बाल-काल में हो जब वे अपने वातावर्ण को समझे, तो उनकी ईश्वरीय आत्मा को कर्त्तव्य-बोध हुआ। एक बार दिन भर मेंह बरसने के कारण उन्हें अपने साथियों के साथ बन में रहना पड़ा। गोप बाछकों ने जब ऋषियों से अन्न माँगा तो उन्होंने अपना पवित्र यज्ञ-अन्न नीच गोपों को देने से इनकार कर दिया। पह धार्मिक जगत् के अत्याचार का कड़ा उदाहरण था। नीच गोप भूखे मर जाएँ, पर ऋषियों का पवित्र अन्न वे नहीं छू सकते, ऐसा उस काल का वातावरण था। यह वह काल था, जब भीष्म, द्रोण जैसे गुरुवनीं के समक्ष क्षमताशाली भारत-सम्राट की आज्ञा से महारानी द्रौपदी चीच सभा में अपमानित की गईं। यह वह काल था, जब स्वेच्छाचारी -राजा (!) सनमानी कर रहे थे। नं नीति थी, न मर्यादा थी: न धर्म था, न पद्धति थी, वह क्रान्ति का युग था। कृष्ण उस क्रान्ति के समय अवतार होकर जन्मे। ऋन्ति को बाल्यावस्था से ही उन्होंने अपना च्यक्तित्व बनाया। उन्होंने सब से प्रथम कंस के विपरीत कान्ति की। कंस को मारा, राज-सत्ता का परिवर्तन किया। जरासिन्ध से बराबर युद्ध किया और अन्त में विराट महाभारत की धधकती आग में समस्त स्वेच्छाचारी सत्ताओं का विध्वंस किया और रहा सहा पाप प्रभास-क्षेत्र में भस्म किया। यह कृष्ण का ईश्वरत्व था; यह कृष्ण की उदार ऋान्ति थी। इस कार्य में कृष्ण के सभी छल, सभी झूठ, सभी वज्रनाएँ अनन्त भविष्य के लिए, न केवल क्षमा कर दी गई, वरन् अनुमोदित

भी की गईं। संसार में कराचित् ही कोई एसा महापुरुष हुआ होगा, जिसने बुराइयों का ऐसा खुळा और निर्दोप ळान्छना-रहित उपयोग किया हो।

प्रचलित धर्म और विश्वासों के विरुद्ध आवाज़ उठाना और खुलुमखुला उसका खण्डन करना भी क्रान्ति ही है और इसी कारण हम ईसामसीह, शङ्कर, दयानन्द और सुक़रात को भी क्रान्तिकारी समझते हैं। वात वास्तव में यही है। न्याय और उदारता के आधार पर जो आवाज़ उठाई लाय, वह चाहे राजसत्ता के विपरीत हो, चाहे धर्म समाज के विपरीत; वह चाहे किसी एक व्यक्ति की तरफ़ से हो, चाहे समस्त जन-साधारण की तरफ़ से, वह क्रान्ति ही है—पाप कदापि नहीं।

अब प्रश्न यह है कि ऐसी कान्तियों को राजनीति और राजर्धम अपराध क्यों मानता है ? शान्त जनता उनसे क्यों भयभीत हांती है ? तत्कालीन सत्ताधारी इन महात्माओं को क्यों कप्ट देते हैं ? जगद्गुरु हैसामसीह को अपराधी के कटहरे में खड़ा करके एक पुरुष ने गम्भीरता-पूर्वक उसे अपराधी कहकर सूखी पर चड़वा दिया। महातच्बदर्शी सुकृतत को सामने खड़ा करके एक विद्वान् न्यायाधिकारी ने उसे विष् पी कर मर जाने की आज्ञा दे दी।

राज्यकान्तियों के अधिक होने के कुछ और भी गम्भीर कारण है। वात ऐसी है कि राज्यकान्तियाँ कभी सिद्धान्तवाद के आधार पर नहीं होतीं, प्रायः अवसर पर निर्मित होती हैं और उनका प्रयोग सदा इस उद्गत्ते किया जाता है, कि वे सदा अधिकारी और सत्ताधारियों के ही सुभीते की वस्तु होती हैं। जनता जब तक अपने स्वार्थ या अधिकारों से विश्वित रहती है, तब तक इस तरह उदासीन रहती है। इससे अधिकारी और भी अवसरवादी हो जाते हैं। परन्तु अन्त में सस्य खुलता है; असन्तोष उत्पन्न होता है और जब जनता में कोई सचा महात्मा उत्पन्न हो जाता है, जो इस अन्याय को नहीं सह सकता, तो वह ईश्वर और धर्म के नाम पर सत्य का पक्ष छेकर छढ़ता है। यहीं कान्ति है। क्या स्वर्गीय महात्मा गाँधी क्रान्तिकारी नहीं थे?

कृत्न जो कान्ति से भय खाता और उसकी निन्दा करता है, उसका कारण उपर्युक्त ही है; परन्तु जनता भी क्रान्ति से इतना भय खाती है, कि वह चुपचाप बड़े से बड़े अत्याचार सह कर भी क्रान्ति नहीं करना चाहती। मेरी समझ में इसका कारण पुरुषार्थहीनता और इन्द्रिय-दासता ही है। जो तेजस्वी हैं, जो मान-धनी है, वे अपने झोपड़े में अपनी हो चटाई पर सुख से सो सकते हैं। उनके पास चाहे छाल चटाइयाँ हों, यदि कोई बळपूर्वक उनकी चटाई को छे छेगा, तो वे उसी चटाई पर छड़ मरेंगे, चाहे वह चटाई छीनने वाछी कोई जगद्विजयिनी शक्ति ही क्यों न हो!

राज्यकानित हमेशा राजकीय क़ानूनों के दुष्परिणामों से होती है। अतएव क़ानून को द्वराई क्रान्ति की उज्जवलता और पवित्रता में कदापि दोपारोपण नहीं कर सकती। जब तक क्रान्तिकारी पुरुष उदार, महान, वीतरागी, बीर, धीर, दृढ़ और सत्यवक्ता है, तब तक क्रान्ति पवित्र, सत्य और अनुकरणीय धर्म है। यह दण्ड पर दण्ड है। जिस प्रकार दृण्ड से सब मयभीत होकर नियन्त्रित रहते हैं, उसी प्रकार क्रान्ति

से दरह भी भयभीत होकर नियन्त्रित रहता है। जिस देश में सफल-क्रान्ति होती है, उस देश को परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए, श्योंकि वह उसके उत्थान की योग्यता का सब से बड़ा एवं अधिक हद प्रमाण है!

राजा को देख वर हज़ारों सेनाएँ अपनी बन्दुके नीची कर छेती हैं, हजारों सशस्त्र सिपाही सिर झुका कर भेड़ की तरह अपने सेनानायक की आज्ञा पालते हैं! असंख्य प्रजा राजा को देख कर सिर झुका लेती है। तब क्या वह शक्ति का प्रावल्य है ? कदापि नहीं ! राजा में प्रजा से अधिक बल नहीं है; सेनापति में सेना से अधिक बल नहीं है; मालिक में नौकर से अधिक वल नहीं है, उनका मान केवल उनकी स्वीकृति से ही है। और वह स्वीकृति प्रम, सहानुभूति और मनुष्यत्व के गम्भीर प्रदेश को वशीभूत करने से ही मिछती है ; परन्तु यदि वह प्रेम और सहानुभूति किसी कारण से कहीं कम या नष्ट हो जाय और इस कारण से उस आदर-सत्कार में कमी आ जाय, तो जो राजा प्रजा से, नायक सेना से, मालिक नौकर से, द्विज अछूत से-बल दिला कर वह स्वीकृति छेना चाहे, तो उससे अधिक मूर्व कोई नहीं हो सकता! साधारण-सी हड्ताल के समय मालिक और मज़दूरों में जो भाव देखने में आता है, कान्ति के समय वही भाव राजा और प्रजा, सेना और सेनापितयों में दीख पडता है। हज़ारों वर्ष से जिस राजसत्ता को हम -छरज़ते करेजे से देखते थे, जिस राजा ने कार्लों को फाँसी पर चढ़ाया था, जो लाखों का भाग्य-विधाता था, उसी को प्रजा ने पागळ कुत्ते की तरह गोली म र दी ! इतने आपत्ति ग्रसित होकर भी उन महामहिमा-न्वित सम्राट ने संसार से इतनी भो सहानुभूति नहीं पाई, जितनी कि

किसी तुच्छ अपराधी को प्राण-दण्ड से समय समाज से प्राप्त होती है । कान्ति किसी क्षणिक आवेश के वशीभूत होकर नहीं हुआ करती। उसका जन्म भी सुकुमार पौदों की भाँति अन्याय और अत्याचार-रूपी खाद और पानी के सिम्मश्रण का स्वामाविक परिणाम होता है। देशो-द्वार की पुनीत भावना से प्रेरित होकर और अपना सर हथेली पर छेकर स्वतन्त्रता का सौदा करने वालों को मूर्ज, उतावले, पथ-अष्ट आदि विशेषणों से स्मरण करना, सचमुच ही कृतव्रता की पराकाष्टा है!

मैं कहना यह चाहता हूँ, कि राज्यकान्तियाँ अनायास अथवा बरबस ही नहीं हुआ करती हैं। उनकी तह में देश-दशा का समूचा इतिहास चित्र-पट पर पड़े हुए अवसों की भाँति सहज ही पढ़ा जा सकता है ! अपनी इसी घारणा को स्पष्ट करने के लिए मैंने इस बात का भरसक प्रयत्न किया है, कि इस छोटी-सी पुस्तक द्वारा देशवासी स्वातन्त्रय-संप्राम के समुचे इतिहास का पारायण कर सके। इसी सद्-भावना से प्रेरित होकर प्रस्तुत प्रन्थ के अन्त में —परिशिष्ट रूप में — असहयोग तथा सत्यायह का संक्षिप्त इतिहास भी दे दिया गया है, ताकि पाठक हिन्सात्मक तथा अहिन्सात्मक आन्दोलनों का तुलनात्मक अध्ययन कर के अपनी व्यक्तिगत धारणा निश्चित कर सके। जो कुछ भी अपनी टूटी-फूटी भाषा में मैंने निवेदन किया है, उसका एक-अन्न स मर्थन मैज़िनी ( Massimi) की उन पंक्तियों से सहज ही होता है, जो उसने कार्लायल-कृत 'फ्रान्स की राज्यक्रान्ति ( Carlyle's French Revolution ) की आलोचना में लिखी हैं। मैज़िनी का कहना है:

"Every revolution must have had a fundamental principle. Revolution is a complete rearrangement in the life of historic man. A revolutionary movement cannot be based on a flimsy and momentary grievance. It is always due to some all-moving-principle for which hundreds of thousands of men fight, before which thrones totter, crowns are destroyed and created, existing ideals are shattered and new ideals break forth, and for the sake of which vast masses of people think lightly of shedding sacred human blood. The moving spirits of revolutions are deemed holy or unholy in proportion as the principle underlying them is beneficial or wicked. As in private life, so also in history, the deeds of an individual or a nation are judged by the character of the motive. If we forget this test, we cannot appreciate the vast difference between the empire building wars of Alexander the Great and Italy's fight for liberty under Garibaldi. Just as to decide about the merits of these two different events, one has to consider the prime motive of the chief actors in those wars, so, also to write a full history of a revolution means necessarily the tracing of all the events of that revolution back to their source-the motive, the innermost desire of those who brought it about. This is the telescope which will show clearly the lights and shadows obscured by the blurred presentation of partial and prejudiced historians. When a beginning is made in the manner, order appears in the apparent chaos of inconsistent facts, crooked lines become straight, and straight lines appear crooked, light appears where darkness is, and darkness spreads over light, what appeared ugly becomes fair and what looked beautiful is seen to be deformed. And expectedly, or unexpectedly, but in a clear form, the Revolution comes into the light of the real history."

मेरी तो निश्चित-घारणा है, कि यदि अहिसात्मक आन्दोळन ने देश को ५० वर्ष आगे ढकेला है तो हिंसात्मक आन्दोलन ने १०० वर्ष ! इस पुस्तक में प्रकाशित सामग्री का अध्ययन करने के बाद शायद देशवासी भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचेगे । देखता हूँ, कॉङ्गरेस-मताव-लिम्बियों को भी, सम् १९४२ के ऐतिहासिक आन्दोलन में, उन्हीं -साधनों का प्रश्रय लेना पड़ा था, जिसकी एक-मात्र निन्दा करना उन्होंने अपना न्यवसाय बना रक्ला था! और सच तो यह है, कि कॉङ्गरेस के बहुमत द्वारा सञ्चालित इसी आन्दोलन का एक हद तक -यह परिणाम है, कि खृटिश गवर्नमेण्ट-जैसी सत्ताधारी व्यवस्था को भी जनमत के सामने घुटने टेक देने पड़े ! हिसा तथा अहिंसा का सिद्धान्त ' एक दार्शनिक विषय है जिसकी मीमांसा इस परिमित स्थान में हो भी नहीं सकती । अपनी ओर से मैंने इस छोटी-सी प्रस्तक में दोनों न्ही पक्ष निहायत ईमान्दारी से देशवासियों के सामने पेश कर देने का प्रयास किया है। जनता-जनीदन का निर्णय मेरे छिए सदा ही ाशिरोधार्य रहा है, और ,रहेगा भी !

जिन 'पथ-अष्ट' नवयुवकों के चरित्र-चित्रण का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है, उनमें से कोड़ियों के निकट-सम्पर्क में आने का मुझे गर्व है और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बल पर उनकी समस्त कार्यवाहियों का—शायद मैं अकेला ही व्यक्ति हूँ, जिसने लाखों को होली - खेल कर उनका आजीवन खुला समर्थन किया हो! अतएव मुझे इस - सम्बन्ध में कुछ कहने का अधिकार है।

देखता हूँ 'स्वतंत्र-भारत' के शासक भी उन्हीं पद्चिन्हों पर चलने का उपक्रम कर रहे है, जिससे 'एक वार' उन्हें घृणा थी! आज भी अन्याय का-विरोध करना, उतना ही जघन्य अपराध समझा जा रहा है, जितना अङ्गरेज़ी बासन काळ में समझा जाता था। आज भी सचे, निर्मीक और निस्वार्थ देश सेवी उपेक्षा की दृष्टि से देखें जाते हैं और घूर्त, ठग, छम्पट और बहुरूपियों का देश में बोळ-बाला है ! सचमुच ही वस्तुस्थिति इतनी करगापूर्ण है ; अतएव स्पष्ट है, जब कि जीवित-शवों के साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा हो, तो मुदीं की सुध छे भी तो कौन ? अङ्गरेज़ी सभ्यता एवं प्रथा के अनुसार मृतकों को फूठों से सुसिवजत किया जाता है, निकट-सम्बन्धी, मित्राण, जान-पहचान के छोग; तथा पास-पड़ौसी, साघारण से साधारण व्यक्ति को मृत्यु पर भी समाज द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं। इस प्रथा को 'रीथार्पण' (Offering of Wreath) कहा जाता है और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक द्वन्द अथवा युद्ध के पश्चात् तो विजयी राष्ट्र का सर्वोच्च और सर्व-प्रथम कार्य हाता है, अपने योद्धाओं की स्मृति को अक्षुण्य बनाए रखने का उच्चतम प्रयास ! साधारण से साधारण सिपाही की यादगार भी कायम रखना वे अपना नैतिक कर्तेन्य समझते हैं। विगत महायुद्धों के बाद पावचात्य देशों ने अपने योद्धाओं की स्मृति-शेष को किन-किन प्रयासी द्वारा अपने सीनों में छुपा लिया था, सो शायद मुझे बतलाना न होगा : पर यह भी देखता हूँ, कि हमारे मदान्ध शासकों ने अभी तक अपने उन मुदों पर कफ़न-तक डालने का प्रयास नहीं किया जिनकी कुर्वानियों के बक पर ही भाज वे इतरा रहे हैं! इस सङ्गठित

#### '( पंद्रह )

्डपेक्षा को देख कर सचमुच ही मैं रो उठा, मेरी आतमा चीत्कार कर चठी और इतिहासचों को दुर्छभ सामग्री भेंट करने की ग्रुभ--आवनाओं से प्रोरित होकर ही मैंने इस पुस्तक का सम्पादन-भार प्रहण 'किया है, ताकि कहीं हम अपने इन लालों को भूल न जाएँ!

एक बात और। जहाँ तक इस पुस्तक की प्रमाणिकता का सम्बन्ध है, मैं यह रहस्य भी बतला देना चाहता हुँ, कि प्रस्तुत पुस्तक '-में प्रकाशित अधिकांश सामग्री एक व्यक्ति हारा नहीं; बल्कि कई सुप्रसिद्ध क्रिन्तिकारियों तथा विष्ठवी नायकों हारा स्वयं लिखी गई है; -यह भी क्यों न बतला हूँ, कि इस नाटक के दर्जनों पात्र भेष बदल कर मेरे सहयोगी के रूप में एक सुदीर्घ काल तक 'चाँद' तथा 'भविष्य' के सम्पादकीय तथा प्रबन्ध विभाग में कार्य करते रहे हैं, नबिक में इन पत्र-पत्रिकाओं का एंक-क्षत्र स्वामी था; पर कहते हुए लजा प्रतीत होती है, मेरे ही सगे छोटे भाई, नन्द गोपाल सिह सहगल (जिसने अपनी धूर्तता और दगाबाज़ियों, के कारण सारी संस्था उस समय हद्दप ली, जब कि मैं जेल में सद्दरहा था और जो आज भी देशवासियों को मेरे नाम पर ठग रहा है ) ने सचमुच ही मुझे मार कर भी शोने -नहीं दिया!

आज मेरे साधन नितान्त परिमित हैं। मेरी विचार-धारा सचमुच ही घुट रही है, छटपटा रही है—मैं जो सोचना चाहता हूँ, वह सोच नहीं सकता; जो छिखना चाहता हूँ, वह छिख नहीं सकता, जो बोछना चाहता हूँ, उसे, व्यक्त नहीं कर सकता, ऐसी दयनीय और सर्वधा विपरीत परिस्थियों में—जो कुछ भी मैं देशवाशियों की भेंट कर सका हूँ, उसे मेरी बेहयाई

#### ( सेालह )

ही समझी जायगी, मैं यह खूब समझता हूँ; पर खुछ कर रो छेने से, जिस-प्रकार प्राणी-मात्र की मानसिक उथछ-पुथछ एक हट तक शान्त हो जाया करती है, इस समय ठीक वही मेरी मानसिक दशा है; कौन क्या समझेगा, इस बात की चिन्ता मैंने कभी की ही नहीं; करना भी नहीं चहता।

मुझे इस बात का सचमुच ही बड़ा खेद है कि अखेय रण्डन जी इस पुस्तक की मूमिका न खिख सके; इसिए नहीं, कि मेरा उन पर दबाव है; बिल्क इसिए, कि वही एक मात्र महापुरुष हैं; जो इसके अधिकारी थे; पर उनकी अस्वस्थता—उनका वर्तमान तूफानी कार्यक्रम जिसके पीछे, गाँधी जी के एक मात्र उत्तराधिकारी रण्डन जी, आज पागलों की भाँति व्यय्य हैं—को दृष्टि में रखते हुए मेरा साहस ही नहीं हो सका, कि मैं इस नए प्रकाशन की चर्चा तक उनसे कर सकूँ; नहीं तो कड़ाचित वे मेरा अनुरोध टालते नहीं।

समस्त-भारत की बात मैं नहीं जानता, पर पाठकों को यह जान कर अवश्य ही आश्चर्य हो सकता है, कि प्रयाग में हम दो ही ऐसे प्रमुख प्राणी रहे है, जिन्होंने इन विश्वकारी नवयुवकों को अवसर पढ़ने पर अपने सीने चीर कर उन्हें इनमें छुपा छिया था, सम्भव है प्रस्तुत पुस्तक के आगामी रांस्करण में हम दोनों ही अपने-अपने व्यक्ति-गत अनुभवों को स्वतन्त्रता पूर्व क व्यक्त कर सकें।

रैन बसेरा, ) इलाहाबाद

---- त्रार० सहगल २३ मार्च, १९४८





राष्ट्र-पिता स्त्रगीय महात्मा गॉधी

#### कूका-विद्रोह के बिबदान

पञ्जाब को छोड़कर महायात्रा कर गए। उनके आँख मूर्ते ही अङ्गरेजों की बन आई। दस ही वर्ष के भीतर पञ्जाव का नक्षशा भी लाल रङ्ग में रॅग दिया गया। अलीपुर और सुबराओं तथा गुजरात और चेलियाँवाला में वीर सिक्ख सैनिकों ने जिस वीरता का परिचय दिया था, उसकी याद आज भी रोमाख्रित किए बिना नहीं रहती। परन्तु देश का दुर्भाग्य! नेताओं ने सदा धोखा दिया। और आखिर पञ्जाब भी पराधीनता को बेड़ियों में जकड़ दिया गया।

\* \* \*

१८४७ के दिन आए। समस्त भारत को सङ्गठित किया
गया। पञ्जाब की ओर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया।
अभी कल तो अपनी स्वतन्त्रता क्षायम रखने के लिए वीर
योद्धाओं ने बढ़ बढ़ कर आत्म-बिलदान किए थे; अभी कल
ही तो उन्होंने वह बहादुरी दिखाई थी कि जिसे देखकर शत्रु
भी दङ्ग रह गए थे; अपने प्यारे महाराजा की प्रेयसी की
दुदशा और छोटे महाराजा दलीपसिह के साथ घोर अन्याय
देखकर वह तड़प उठे थे; कौन आशा कर सकता था, कि उसी
पञ्जाब में दस वर्ष के भीतर ही इतना परिवर्तन हो जाएगा

कि वह स्वतन्त्रता के सप्राम मं विभीषण का काम करेगा। परन्तु वही हुआ, जो नहीं सोचा गया था। पञ्जाबी 'वीरो' (!) ने अपने ही भाइयों के उस विराट् आन्दोलन को बुरी तरह तहस-नहस कर डाला और सदा-सर्वदा के लिए पञ्जाब के उन्चल ललाट पर कलडू-कालिमा पोत दी।

परन्त उस कािंसा को घोते के लिए पञ्जाब ने अपना रक्त भी खूब भेंट किया। अनेक वीरों ने 'रणाङ्गण मे, फॉसी के तखते पर या जेल में तिल-तिल कर आत्म-बिल दे दो, और आज तक वह बिल-शृङ्खला चल ही रही है।

पञ्जाब में सब से पहले जो बिलदान हुए, वे 'कूका-विद्रोह' के नाम से प्रसिद्ध है। कूका-आन्दोलन के नेता श्री० गुरु रामसिंह का जन्म सन् १८२४ ई० में भैणी नगर, जिला लुधियाना में हुआ था। वे युवावस्था में महाराजा रणजीवसिंह की सेना में नौकरों करने के लिए भर्ती हो गए थे। परन्तु अधिकतर ईश्वरोपासना में विलीन रहने के कारण वे अपना कार्य भी ठींक न कर पाते थे। इसी से त्याग-पत्र देकर वे वहाँ से चले आए और गाँव में ही शान्तिपूर्वक भगवद्भजन करने लगे। भक्ति-भाव के कारण आपका नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया और लोग दूर-दूर से दर्शनों के लिए आने लगे। आपने समाज की बुराइयों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया। परन्तु फिर शींघ ही यह अनुभव हुआ कि देश की वास्तविक उन्नति राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त किए बिना नहीं हो सकती। इसी-

#### क्का चिद्रोहं के बलिदान

खिए उनके धार्मिक उपदेशां मे राज्नैतिक वातों का भी प्रचार होने लगा। कहते हैं कि श्री० रामदास नामी एक साधु ने उनकी प्रसिद्ध की वात सुनी तो उनके पास जाकर कहा— "साहब! यह समय इस तरह वैयक्तिक आनन्द उड़ाने का नहीं। छोड़िए भिकि-मार्ग को और देश मे कर्मशीलता को सञ्जार कर, उसे स्वतन्त्र कीजिए। इन्हीं श्री० रामदास का जिक सरकारी रेकॉर्डस् मे हैं। परन्तु फिर एकाएक वे किघर गायब हो गए, यह नहीं जाना जा सका। सरकारी काग्रजों में भी कुछ निश्चित रिपोर्ट नहीं है, लोगों का कहना है कि उन्होंने रूस की और प्रधान कर दिया था। जो हो, गुरु रामसिंह राजनैतिक चेत्र मे कटिबद्ध होकर उतर आए। उनका धार्मिक सम्प्रदाय अलग वन गया था, जिसके कि वे गुरु सममे जाते थे। वह 'नामधारी' कहलाता था।

डस समय उन्होंने देश में श्रासहयोग का प्रचार किया। शिला, श्रदालत श्रादि सभो चीजों के वहिष्कार के साथ ही साथ रेल, तार श्रीर डाक का श्रपना निजी प्रवन्ध कर लिया। यह सब देखकर, सरकार बौखला डठी श्रीर डन पर विशेष बन्दिशों लगा दी गई'।

परन्तु गुरु रामसिंह ने कार्य-तेत्र को और भी विस्तृत कर दिया। अधिकतर गुप्त रूप से ही कार्य होने लगा। पक्षाब प्रान्त को २२ जिलों में विभाजित कर २२ अध्यक्त नियुक्त कर दिए गए, जोकि अपने सङ्गठन को बढ़ाते और

१८७१ में कुछ कूके वीर अमृतसर से जा रहे थे। बूचड़ों से मुठभेड़ हो गई। सबको क़त्ल कर के वे सीधे भैगी की ओर चल दिए। इधर अमृतसर में सभी प्रतिष्ठित हिन्दू पकड़ लिए गए। गुरु रामसिंह को समाचार मिला। तुरन्त उन लोगों को कोर्ट में जाकर अपना अपराध स्वीकार करने और आत्म-समपर्ण करने को लौटा दिया गया। लोगो पर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा। सरकार एक व्यक्ति-विशेप का यह प्रभाव बढ़ता देख न सकी।

सन् १८७२ में १३ जनवरों को भैणी में माधी का मेला होने वाला था। सहस्रों कूके उधर जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए एक कूके का एक मुसलमान से मुस्लिम रियासत मालेर कोटला में मगड़ा हो गया। मुसलमानों ने उसे पकड़ कर बहुत पीटा और एक गाय उसके पास गिरा कर हलाल कर दो गई। वह कुद्ध और मायूस होकर वहाँ से गया और भरे दीवान में अपनी दुख-गाया कह सुनाई। लोगों में उत्ते जना बढ़ी। सभी ने गुंक रामसिंह से आशह किया कि जिस विसव की आयो- काना इतने दिनो से की जा रही है, वह आज ही आरम्भ कर देना चाहिए। परन्तु पर्याप्त तैयारी न दीखने से गुरु जी उनसे सहमत न हुए। उन्होंने गले मे पगड़ी डाल कर उन लोगों से शान्त रहने की प्रार्थना की। बहुत से लोग उनका अनुनय-विनय सुन शान्त हो गए; परन्तु १५० व्यक्ति प्रतिहिंसा की आग से जल उठे। वे शान्त न हो सके, उन्होंने विद्रोह खड़ा करने की घोषणा कर दो। तब गुरु जी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने पुलिस को कहला भेजा कि इन उत्ते जित लोगों से मेरा कोई सम्बन्ध नही, अतः इनकी किसी कार्यवाही का उत्तरदायित्व मुक्त पर न रहेगा। उन्होंने सोचा था कि इससे शेष सङ्गठन बच जायगा तो फिर शीध ही पूरी तैयारी से विष्त्रव मचा दिया जायगा।

इयर इन लोगों ने मलीध नामक एक किले पर आक्रमण कर एक तोप, कुछ तलवारें और घोड़े निकाल लिए। कहा जाता है, कि इस किले के सरदारों ने विसव में साथ देने का वचन दे रक्खा था। उसी भरोसे पर इन लोगों ने उनसे साथ देने का आग्रह किया। परन्तु वे सरदार अपरिपक विद्रोह उठता देख, साथ देने का साहस ही न कर पाए। अब इन लोगों ने शस्त्र हासिल करने के ख्याल से छन्हीं के किले पर आक्रमण कर दिया। अगले दिन प्रातःकाल मालेर कोटला शहर पर आक्रमण कर दिया और महल तक में जा घुसे, हालाँकि वहाँ पहले से ही लोग सतर्क किए जा चुके थे और श्रसख्य सैनिक पहरे पर नियुक्त थे। लड़ाई हुई। इन लोगें। ने खजाने पर आक्रमण किया। परन्तु विशेष कारणों से इन्हें लौटना पड़ा। पीछा हुआ, खूब लड़ाई हुई। ये लोग बड़ी वोरता से लड़े श्रीर श्रन्त में पटियाला रियासत के सीमान्त-स्थित रह नामक गाँव के निकटवर्त्ती जङ्गल में लड़ते हुए ६८ व्यक्ति पकड़े गए। उनमे से ५० को तो श्रगले दिन लुधियाना के डिप्टी-कमिश्नर मि० कॉवन ने मालेर कोटला मे तोप से उड़ा दिया। बारी बारी से सहष जय-नाद करते हुए वे लोग तोप से वॅघ जाते और एक ही घमाके के शब्द के बाद न जाने वे किघर विलुप्त हो जाते। इस तरह ४९ को तो उड़ा दिया गया, परन्त पचासवा एक तेरह वर्षीय बालक था। उस पर दयालु होकर मिसेज कॉवन ने अपने पति से उसे चमा करने की कहा। मि० कॉवन ने फ़ुक कर गुरु रामसिंह को गाली बकते-मकते उससे कहा कि तुम कह दो कि तुम उसके अनुयायी नहीं हो तो छोड़ दिए जात्रोगे, परन्तु अपने गुरु के प्रति यह घृषित और क़ित्सत शब्द बकते सुन उस बालक को ऐसा क्रोध आया कि तड़प कर पहरे वालों के हाथों से निकल गया और मि० कॉवन को दाढ़ी से पकड़ लिया, श्रीर तब तक, न छोड़ा जब तक कि उसके दोनेंा हाथ नहीं काट दिए गए और उसे भी वहीं पर हेर न कर दिया गया!

शेष सोलह व्यक्ति अगले दिन मलीध में फॉसी पर लटका दिए गए। जिस श्रानन्द और हप से वे लोग अपना प्राणोत्सर्ग डधर गुरु रामसिंह जी १८१८ रेगुलेशन के अनुसार गिरफ्तार कर लिए गए और बर्मा में निर्वासित करके भेज दिए गए। वृहीं पर १८८४ में जेल में ही आपका देहावसान हो गया।

श्राज लोग इन हुतात्माश्रों को भूल चुके हैं; उन्हें मूर्ख श्रीर उतावले, पथ-भ्रष्ट तथा श्रादर्शवादी बतलाते हैं, परन्तु कहाँ है श्राज वह उत्साह श्रीर साहस ? कहाँ है वह निर्भीकता और तत्परता ? श्राज कितने हैं, जो उसी प्रकार हँसते हुए फाँसी के तख्ते पर प्राण दे सकेंगे ?



#### श्री० चापेकर बन्धु

न १८९७ का साल था, अभी अन्य पाश्चात्य वस्तुओं की भाँति भारत के गाँव-गाँव में प्लेग का प्रचार न हुआ था। अस्तु। पूना मे प्लेग फैलने पर सरकार की ओर से जब लोगों को घर छोड़ कर बाहर चले जाने की आज्ञा हुई तो उनमें बड़ी अशान्ति पैदा हो गई। उधर शिवाजी-जयन्ती तथा गणेश पूजा आदि उत्सवों के कारण सरकार की वहाँ के हिन्दुओं पर

श्राच्छी निगाह थी। वे दिन श्राजकल के समान नहीं थे। उस समय तो खराज्य तथा सुधार का नाम लेना भी श्रपराध सममा जातो था! लोगों के मकान न खाली करने पर सरकार को उन्हें दबाने का श्रच्छा श्रवसर हाथ श्रागया। 'लेग-किमश्नर मि० रेण्ड की श्रोट लेकर कार्यकर्ताश्रो द्वारा खूब श्रत्याचार होने लगे। चारो श्रोर त्राहि-त्राहि मच गई श्रोर सारे महाराष्ट्र में श्रसन्तोंष के बादल छा गए।

गवर्न मेएट-हाउस पूना मे विक्टोरिया का ६० वॉ राज-दरबार बड़े समारोह के साथ मनाया गया। जिस समय मि० रेएड अपने एक और मित्र के साथ उत्सव से वापस आ रहे थे, तो एकाएक पिस्तौल की आवाज हुई और देखते-देखते रेएड महाशय जमीन पर आ गिरे। उनके मित्र अभी बच निकलने का मार्ग ही तलाश कर रहे थे कि एक दूसरी गोली ने उनका भी काम तमाम कर दिया। चारों ओर हल्ला मच गया और दामोदर चापेकर उसी स्थान पर गिरफ्तार कर लिए गए। यह घटना २२ जून, १८९७ की है।

श्रदालत में श्राप पर, श्रपने छोटे भाई बालकृष्ण चापेकर तथा एक श्रीर साथी के साथ श्रमियोग चलाया गया। पकड़े जाने पर तीसरा साथी सरकारी गवाह बन गया श्रीर सारा भेद खुल गया।

किसी-किसी उपवन में प्रायः सभी फूल एक दूसरे से बढ़कर ही निकलते हैं। दो फूल तो देवता के चरणो तक पहुँच चुके थे,

अब तीसरे की वारी आई। चापेकर भाइयों में सबसे छोटे ने आकर माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा—"माँ! दो फूल तो रामों के काम आ गए, अब मैं भी उन्हों के चरणो तक पहुँचने की आज्ञा लेने आया हूं!" उस समय माता के मुख से एक शब्द भी न निकला। उसने वालक के मस्तक पर हाथ फेरते हुए उसका मुख चूम लिया।

एक दिन जब अदालत में चापेकर-बन्धुओं की पेशी हो रही थी, तो उनके तीसरे भाई ने वहीं पर उस सरकारी गवाह को मार दिया। उस समय किसी को इस बात का ध्यान तक न था कि वह छोटा-सा लड़का अतिहिंसा को आग से इतना पागल हो उठेगा।

अन्त मे उन तीनों भाइयों कों एक और साथी के साथ फाँसी दे दी गई!



#### श्री० कन्हाईलाल दत्त

देन्हाई सदमुच ही विप्तव-युग का कन्हाई था। १८८० की छृष्णाष्टमी की काली अधियारी रात में उसने पहले-पहल इस दुनिया की रोशनी देखी थी। उस दैवी ज्योति के आलोक से एक बार फिर भारत के प्राण जगमगा डिंगे विपित्तयों के हृदय दहल गए और इतिहास के प्रष्ठ खून से तर-वतर हो गए। वह ऐसा प्रकाश था, जिसकी आभा आज तक कम न

हुई, प्रत्युत दिनोंदिन बढ़ती ही चली गई। त्राज कन्हाई का पार्थिव शरीर हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उसका मूर्तिमान् श्रादर्श वरबस हमारे हृदयों को श्रपनी श्रोर श्राकित कर रहा है। To see him was to love him की बात अन-रशः उसके बारे में सत्य थो। 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात। अस्तु। बचपन से ही उनके दङ्ग श्रीरों से निराले थे। पढ़ने-लिखने में वे प्रायः सबसे प्रथम ही रहा करते थे श्रीर स्कृत के सभी लड़के उनसे विशेष स्नेह रखते थे। दीन-दुखियों से ते। उन्हें कुछ विशेप सहानुभूति थी श्रौर एक धनी-मानी के घर जन्म लेकर भी वे प्रायः निर्धन विद्यार्थियों के साथ हो रहा करते थे। आज किसी के लिए कितावें खरीदी जा रही हैं, तो कल एक और के लिए कपड़ों का प्रबन्ध हो रहा है. और परसेां किसी तीसरे के लिए भाजन की व्यवस्था की जा रही है। सारांश यह, कि कन्हाई बड़ा उदार-चरित तथा द्यावान् था श्रीर देश-सेवा के भाव उस कामल हृदय में वचपन से ही श्रङ्कारित हो उठे थे।

वम्बई श्रौर वड़ाल में शिला पाकर श्रेजुएट होने के बाद् कन्हाई, यह कह कर कि नौकरी की तलाश में कलकत्ते जाता हूँ, घर से निकल पड़े। विदा होते समय उनकी माता ने स्वप्न में भी यह न सोचा था कि उनका प्यारा कन्हैया किसी श्रौर ही उदेश्य को लेकर कलकत्ते जा रहा है।

स्वदेशी-आन्दोलन समाप्तहो चुका था श्रीर क्रान्ति का धुअहँ

#### कन्हाईलाल द्त्त

छिपे-छिपे बङ्गाल में जोरों के साथ फैल रहा था। आघात पर आघात लगने से बङ्गाल में एक मर्मवेधी आर्तनाद घहरा हठा। घर-बार पर लात मार कर बङ्गाली युक्तों ने प्राणों की बाजी लगानी शुरू की। अङ्कुर तो छग ही चुका था, अब परिस्थिति अनुकूल पाकर छसने विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया। माता की ममता, पिता का प्रेम, धन-वैभव का लोभ अथवा मृत्यु का भय अब कन्हाईलाल को अपने कर्तव्य से अलग न कर सका। उसने अन्त समय तक पर्वत की भाँति अचल तथा समुद्र की भाँति गम्भीर रहकर अपने कर्त्तव्य का पालन किया। उस समय विसव-कार्य को देशव्यापी बनाने के लिए कन्हाईलाल ने जिस संलग्नता के साथ प्राणपण से अथक परिश्रम किया था, वह बिरले ही लोगों में दिखाई देता है।

चन्द्रनगर मे विसव का केन्द्र स्थापित कर, सन् १९०० में कन्हाईलाल कलकत्ते आ गया। कुछ दिन मानिकतल्ला बाग्र में श्री० उपेन्द्र आदि के पास रहकर उसे चटगाँव के एक कारखाने के प्रचार के लिए जाना पड़ा, किन्तु एक अमीर का लड़का आखिर कुली बन कर कब तक छिपा रह सकता था। अस्तु; कुछ ही दिनों बाद उसे फिर वापस आना पड़ा। इस बार मानिकतल्ला न जाकर, उसने एक बम् की फ़ैक्ट्री में अपना अड्डा जमाया। उसे केवल धर्म-चर्चा अच्छी न लगती थी, वह तो काम चाहता था।

मई, सन् १९०८ के आरम्भ में उक्त बाग की तलाशी ली

भाई और गिरक्तारियाँ शुरू हो गईं। कन्हाईलाल भी पकड़ कर अलीपुर जेल मे लाया गया। जेल मे एक ही प्रकृति वाले कितने ही नवयुवकों का काफी जमाव हो गया। काम तो कुछ या नहीं, अतएव कहीं धर्म की चर्चा होने लगी तो कही दो-चार ने राजनीति पर बहस शुरू कर दी। नित्य ही विवाद हुआ करता था, किन्तु कन्हाई ने कमी भी इसमें भाग न लिया। सब को तक्त करना तथा सोना, यह इसके दो मुख्य काम थे। जिस समय नरेन्द्र गोसाई के बारे मे बात छिड़ती तो कोई कहता कि उसे मृत्यु-द्रु हो और कोई किसी अन्य प्रकार के दएड का विधान तैयार करता; किन्तु उस समय भी कन्हाई ने कभी एक बात भी न कहीं।

एक दिन श्रचानक कन्हाई के पेट में बड़े जोरों का दर्द होने लगा और उसे श्रस्पताल भेज दिया गया। सत्येन्द्रकुमार खॉसी श्राने के कारण पहले ही से वहीं पर थे। उन्होंने नरेन्द्र से श्रपने सरकारी गवाह बनने की इच्छा प्रकट की। उन पर विश्वास कर एक दिन नरेन्द्र एक श्रद्धरेज की संरक्तता में उनसे कुछ सलाह करने श्राया। श्रच्छा श्रवसर हाथ श्राया देख, सत्येन्द्र ने उस पर फायर कर दिया। गोली पैर मे लगी, किन्तु नरेन्द्र गिरा नहीं। उसे भागते देख कन्हाई श्रागे बढ़ा, पर उस श्रद्धरेज ने उसे पकड़ लिया। कन्हाईलाल ने उस पर भी गोली चलाई श्रीर वे महाशय हाथ घायल हो जाने के कारण श्रला खड़े होकर चिल्लाने लगे। नरेन्द्र को श्रस्पताल के बाहर होते देख, कन्हाई ने उसका पीछा किया। फाटक पर पहरेदार ने रिवॉल्वर देखकर स्वयं ही दरवाजा खोल दिया और जँगली के इशारे से यह भी बता दिया कि नरेन्द्र उस और गया है। इस बार नरेन्द्र को देखते ही उसकी पिस्तौल दनादन गोलियाँ उगलने लगी। उस समय किसी को भी उसकी उप-मूर्ति का सामना करने का साहस न हुआ। जेल के और कर्मचारी तो इधर-उधर छिप गए, किन्तु जेलर साहब मुसीवत में आगए। बेचारा अपने मोटे-ताजे शरीर के आधे भाग को एक लकड़ी की तिपाई के नीचे छिपा कर पड़ रहा। नरेन्द्र के गिर जाने पर जब उसकी पिस्तौल खाली हो गई तो उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। अभियोग चलने पर इन दोनों को ही फॉसी की सजा हुई। १० नवम्बर, १९०८ तक, जिस दिन उन्हें फाँसी दी गई थी, उनका वजन १६ पाउएड बढ़ गया था।

कन्हाई के फॉसी के दिन का वर्णन श्री० मोतीलाल राय ने बड़े ही करणाजनक शब्दों में किया है, श्रतएव उसे उन्हीं के शब्दों में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है:

"कन्हाईलाल का शव लेने के लिए हम लोग धीरे-धीरे एक अङ्गरेज के पीछे चल दिए। उस समय शोक और दुल से सारा शरीर काँप रहा था। धीरे-धीरे लोहे के फाटक को पार कर हम लोगों ने भीतर प्रवेश किया। सहसा उस व्यक्ति ने डँगली से एक कमरा दिखाया। उसी छोटे कमरे में सिर से पैर तक काले कम्बल से ढॅका हुआ कन्हाई का मृत-शरीर पड़ा था। हम लोगों ने उसे आँगन में लाकर रक्खा। किसी को भी अपर का कम्बल उतारने का साहस म हुआ। आशु वाबू की आँखों से ऑसुओं की मड़ी लग गई। एक-एक कर सभी रोने लगे। उस समय उस गोरे ने कहा—"रोते क्यों हो? जिस देश में ऐसे बीर युवक जन्म लेते हैं, वह देश धन्य है, जन्म लेकर मरना ही होगा; इस प्रकार की मृत्यु मनुष्य कव पाते हैं?" हम लोग विस्मित नेत्रों से उसकी और देखने लगे। साहब ने शत्र वाहर ले जाने को कहा। हमने उरते-उरते कम्बल उतारा। ओह! उस दिन्य। स्वरूप का परिचय कराना हमारी शिक से परे है। लम्बे-लम्बे वालों ने प्रशस्त ललाट को उक लिया था। अवखुली आँखों से उस समय भी अमृत उलक रहा था। दृक्व ख ओष्ट-पुटों में सङ्कल्प की जायत-रेखा फूटी पड़ती थी, फूलों आदि से सजाए जाने पर ऐसा जान पड़ता था, मानो वह एक मधुर हुँसी हुँस रहा है।

"उस दिन जेल के वाहर उसके स्वागत के लिए मानव-समुद्र उमड़ आया था। वाहर आते ही 'वन्दे-मातरम्' की आवाज के साथ ही फूलों को वर्षा होने लगो। कन्हाई की रमशान-यात्रा के समय इतना जन-समूह उमड़ आएगा, इसकी समे आशा न थी।

"एक छोटी वकृता के वाद विता में आग दे दी गई, और ऋछ घएटों के वाद वहाँ राख के एक देर के सिवा और ऋछ ज रहा। इस समय विता की एक सुट्टी भस्म पाने के लिए कोगों में एक प्रकार की छीना-भपटो-सी मच गई। मैं भी अस्थि का एक दुकड़ा चॉदी की डिन्बी में रखकर घर वापस आया।

"आधी रात का समय था। ऐसा जान पड़ा कि घर एक अकार की दुर्गन्धि से भरा है। मैं भयभीत होकर डठ बैठा। इस समय कन्हाई की विधवा माता का करुण-क्रन्दन हृदय के। विदीर्ण करने लगा। मैं घुटने टेक कर बैठ गया और इस वीर-प्रस्विनी विधवा की चरण-रज मस्तक में लगा ली, और करुण-स्वर से कहा— 'वन्देमातरम्'!'

इसी सम्बन्ध मे उपेन्द्र बाबू ने लिखा है:

"अब उसी पुरानी कहानी का वर्णन करने की इच्छा नहीं होती। आज वे सब वाते मन से अलग हो चुकी हैं। हाँ केवल कन्हाईलाल के मुख की मज़क रह गई है। आज जब चारों ओर से यही सुनाई पड़ता है कि अहिंसा ही परम धर्म है, उस समय चुप हो कर सुन लेता हूँ। परन्तु साथ ही साथ कन्हाईलाल को परम शान्त मुख-छिव का स्मरण हो आता है। वे ऑखें क्या हत्यारी ऑखें थीं? क्या वे अशान्ति या अधार्मिकता की ऑखें थी ? अन्तरात्मा कभी साची नहीं देता। हृदय से केवल यही ध्विन निकलती है, कि धर्म का तत्व हिंसा और अहिंसा देंानें के परे है। कन्हाईलाल मर कर भी मरा नहीं हैं।"

# श्री० सत्येन्द्रकुमार बसु

🔰 जफ्फरपुर हत्याकायड ३० अप्रैल, सन् १९०८ ई० की हुआ। इसके होते ही सारे बङ्गाल मे तलाशियों और गिरक्तारियों की धूम मच गई। कलकत्ते के प्रायः सभी ऋड्डो |की तला~ शियाँ हुईं त्रौर २री मई, १९०८ की बहुत से कार्यकर्त्ती गिरफ्तार कर लिए गए। इन लोगो को अलीपुर जेल मे रक्खा गया श्रीर सब पर मुक़दमा चलाया गया। गिरफ्तारी से इन लोगों मे कोई उदास तक नहीं हुआ, क्योंकि इस दिन की प्रतीचा बहुत पहले से थी। .खूब चहल-पहल और धूम-धाम से इन लोगों के दिन बीत रहे थे, कि एकाएक एक दिन माद्यम हुआ कि श्रीरामपुर का नरेन्द्र गोसाई सरकारी गवाह बनने जा रहा है। वह समिति का सारा भेद खोल देगा और इससे आशातीत हानि होगी । अतएव विश्वासघातक की दएंड देना और समिति की रत्ता करने का कठिन कर्तव्य सारे कार्यकर्तात्रो के सामने उपस्थित हो गया । विश्वासघातक को द्राड देकर समिति की रचा कौन करे, यही समस्या सब के सामने थी।

जिन दिनों की यह बात है, उन्हीं दिनों मेदिनीपुर से श्रीयुत् सत्येन्द्रकुमार बसु, जिन्हें बिना लाइसेन्स अपने बड़े भाई की बन्दूक इस्तेमाल करने के अपराध मे २ साल का कठिन कारा-वास हुआ था, अलीपुर जेल में लाए गए; क्योंकि कलकत्ते के गिरफ्तार हुए लोगों से इनका घनिष्ट सम्बन्ध पाया गया श्रीर इनके ऊपर भी एक श्रीर नया सुक़द्मा चलाया गया।

स्वदेशी-युग में मेदिनीपुर की समिति की बहुत ख्याित हुई थी। इसने बड़े-बड़े कार्य किए थे। सत्येन्द्र बाबू ही इनके प्रधान संयोजक सममे जाते थे। जब ये मेदिनीपुर से अलीपुर जेल लाए गए, तब इन्हें नरेन्द्र गोसाई के विश्वासघात की वात वतलाई गई। समिति के नियमानुसार इन्होंने भी विश्वासघातक को प्राण-इण्ड देने की राय दी।

जव श्राविन्द वावू आदि कुछ नेताओं को छोड़, प्रायः सभी नरेन्द्र की हत्या के पन्न में हो गए, तब निश्चय को कार्य- रूप में परिणत करने की सुभी! जेल के अन्दर नरेन्द्र की हत्या कैसे होगी, जबिक उसके साथ बरावर गार्ड रहते हैं और वह अन्य क़ैदियों से बिलकुल अलग रक्खा जाता है। हत्या का भार भी साधारण आद्मी नहीं ले सकते थे, क्योंकि इस कार्य के लिए अत्यन्त विश्वस्त और कार्य-कुशल व्यक्ति की आव-श्यकता थी। अन्त में सब ने भिल कर इस दुसह कार्य का भार इन्हीं सत्येन्द्रकुमार के अपर डाला।

कार्य-भार लेकर आप वीमार पड़ गए और अस्पताल पहुँचाए गए। अस्पताल में नरेन्द्र से भेंट हुई। अपने अपर उसका विश्वास जमाने के लिए सत्येन्द्र ने उसके सामने अपने को वहुत भयभीत प्रकट किया और कहा कि मैं भी तुम्हारा साथ दूँगा। धीरे-धीरे दोनों मिल कर गवाही को तैयारी करने लगे। इधर जब तक सत्येन्द्र अस्पताल मे थे, बाहरी छोगों के साथ भी पत्र-ज्यवहार प्रारम्भ हो गया और अन्त में रिवॉल्वर भी मिल गया। सितम्बर को देवन्नत बाबू आदि के विरुद्ध नरेन्द्र की गवाही होने वाली थो। सत्येन्द्र जानते थे कि नरेन्द्र की गवाही से बहुत से दोपी और निर्दोषो फॅस जायंगे, अतः गवाही देने के पहछे उसकी हत्या का विचार पक्का कर लिया। कुछ लोगों को इसकी सूचना भी दे दी। सूचना मिलने पर कन्हाई लाल दत्त पेट-दर्द के बहाने अस्पताल पहुँचे और दोनों उत्सुकता से नरेन्द्र की बाट लोहने लगे।

श्लो सितम्बर को नित्य के नियमानुसार अपने दो यूरेशियन अड़-रक्तों के साथ नरेन्द्र सत्येन्द्र के पास अस्पताल में
आया और दुतल्ले की सीढ़ी के पास बैठ गया। सत्येन्द्र ने
यह समक्त कर कि सामने का शिकार क्यों छोड़, अपने कुतें
के नीचे हाथ कर नरेन्द्र के ऊपर गोली चलाई। पहली बार
केवल आवाज होकर ही रह गई, आग नहीं जल सकी। इस
पर कुतें से हाथ बाहर निकाल कर सत्येन्द्र ने दूसरा फायर
किया। दूसरा बार करते देखकर हिगेनबॉथम ने, जो नरेन्द्र
का अङ्ग-रक्तक था, सत्येन्द्र को पकड़ लिया। सत्येन्द्र ने उस
पर भी बार किया। जब उसके हाथ में चेाट लगी तब वह
इन्हें छोड़ कर अलग जा खड़ा हुआ। इधर यह हो रहा था,
उधर नरेन्द्र दुतल्ले से नीचे उतरा। नीचे उतरता देखकर कन्हाई
लाल दत्त ने उस पर वार किया। निज्ञाना पैर मे लगा, लेकिन

किया। सत्येन्द्र भागता ही गया। कन्हाईलाल ने नरेन्द्र का पीछा किया। सत्येन्द्र भी दौड़े श्रीर एक क़ैदी से पूछा—'नरेन्द्र किधर गया?' क़ैदी ने धीरे के उझती का इशारा किया श्रीर सत्येन्द्र दौड़ कर कन्हाई के साथ हो गया। दोनों गोली चलाने लगे श्रीर नरेन्द्र का काम तमाम हैं। गया।

दोनों पर मुक़रमा चलाया गया श्रीर दोनों को प्राण्-द्रण्ड की सजा हुई। कन्हाईलाल दत्त को २०वीं नवम्बर, १९०८ की फाँसी दी गई थो। श्रापकी मृत-देह की पाकर बङ्गालियों ही ने नहीं, प्रत्युत समस्त भारतवासियों ने, जो कलकरों में उपस्थित थें, महान् उत्सव मनाया। यह देखकर सरकार ने सत्येन्द्र की लाश जनता को नहीं दी। फाँसी के समय के दृश्य की तत्कालीन दर्शक श्रोयुत कृष्णकुमार मित्र ने इस प्रकार बताया है:

"मैं उसकी फॉसी के दिन स्वयं जेल मे उपस्थित था। व्यद्यपि नितान्त हृदयहीन फॉसो के दृश्य की मैं स्वयं न देख सका, किन्तु मेरे साथियों ने, जिन्होंने उस दृश्य की देखा था, तथा जेल के अधिकारियों ने, उसकी मूरि-मूरि प्रशंसा की।" श्रीयुत अविनाशचन्द्र राय, जो सत्येन्द्र के पड़ोसी थे और जिन्होंने उनके दाह-सस्कार का भार लिया था, अपने एक मित्र को पत्र लिखते हुए लिखा था:

"मुफे सन् तारीख याद नहीं है। सत्येन्द्र की माँ ने घर आकर कहा—सत्येन्द्र का बड़ा भाई ज्ञानू बीमार है, उसके श्रान्तम संस्कार के लिए किसे भेजूँ, श्रव त्राप ही इस भार के स्वीकार करें। वृद्धा का त्रादेश में टाल नहीं सका। में प्रेमतोष बावू से मिला। उनके प्रयक्ष से दाह-संस्कार के लिए बहुत श्रादमी तैयार हो गए। सत्येन्द्र का चचेरा भाई भी साहस करके हम लोगों के साथ हो लिया। मैजिस्ट्रेट ने हमारे सामने यह शतें पेश कीं—(१) जेल के बाहर दाह-क्रिया न हो। (२) कोई श्राडम्बर श्रीर उत्सव न मनाया जाय (३) कोई स्मृति-चिन्ह नहीं ले जा सकते (४) जेल-कर्मचारियों की सपिशति मे दाह-कर्म होगा (५) केवल १४-१५ श्रादमी इसमे भाग ले सकेंगे। इस प्रकार की शतें पेश करने का कारण कन्हाई की लाश का उत्सव था।

"फॉसी के दिन प्रातःकाल ही हम लोग अलीपुर जेल के फाटक पर उपस्थित हुए। फॉसी के निर्देय दृश्य को देखने की समता हम लोगों में न थी। फॉसी हो चुकने पर एक श्रङ्गरेज पुलिस-सुपरिन्टेख्डेख्ड आया और हम लोगों से कहा—'You can go now. The thing is over. Satyendra died bravely. Kanhai was brave, but it seems Satyendra was braver'.

श्रर्थात्—"श्रव श्राप लोग जा सकते हैं। फॉसी हो चुकी। सत्येन्द्र वीरतापूर्वक मरा। कन्हाईलाल बहादुर था, लेकिन मुक्के मालूम होता है, सत्येन्द्र उससे भी बहादुर था।"

### सत्येन्द्रकुमार वसु

श्रनुसन्धान करने पर एक सार्जेग्ट ने कहा :

"When I went to his cell to get him to the gallows, he was wide awake. When I said "Satyendra be ready". He answered, well I am quite ready and smiled. He walked steadily to the gallows. He mounted it bravely and bore it all cheerfully. A brave lad."

अर्थात्—"जब मैं सत्येन्द्र की काल-कोठरी में फाँसी पर चढ़ने के लिए उन्हें लेने गया तो मैंने देखा, वह प्रसन्न-चित्त है। मैंने कहा—'सत्येन्द्र, तैयार हो जाओ ।' उसने उत्तर दिया—'तैयार हूं' श्रीर मुक्तुरा दिया। फाँसी के तख्ते पर मस्ती के साथ मूमता हुआ गया और वोरतापूर्वक फॉसी पर चढ़ गया । वह एक बहादुर युवक था।"

"मृत्यू के पूर्व में अपनी पत्नी के साथ दो वार उनसे मिला था। दोनें। बार वे प्रसन्नता से हम लोगें। के साथ स्वदेशी-श्रान्दोलन की चर्चा करते रहे। उनकी कुछ वातें आज भी याद हैं। उन्होंने कहा था-मेरे और कन्हाई के मरने से क्या हानि है ? हमारे-जैसे हजारें के मरने पर देश का उद्धार होगा। इमारी मृत्यु शोक मनाने लायक नहीं, बल्कि हर्ष मनाने लायक होगी।"

"एक वार मैंने कहा-'तुम्हारी माँ तुमसे मिलना वाहती है। ' उसने कहा—'यदि वे यहाँ आकर रोवें नहीं, तभी मैं उनसे

क्षित्र क्षित

"जेल मे उन्हें जिस अवस्था में रेक्खा गया था, उसे देखकर मेरा हृदय विदीर्श हो रहा था। उन्हें काल-कोठरी मे रक्खा गया था। कोठरी पले हुए बाघ के पिजड़े के सहश्य थी। एक तरफ सीख़ चे थे, दूसरी तरफ दीवार। ४ हाथ लम्बी और इतनी ही चौड़ी। उसी में सोना-बैठना, खाना-पीना, पाख़ाना-पेशाब सब काम करना पड़ता था।

"कड़े पहरे के बीच हम लोग उनसे मिलते थे। पुलिस के अतिरिक्त जेल सुपरिन्टे एडे एट मि० इमर्सन भी सामने रहते थे। दाह के समय आप प्रारम्भ से लेकर अन्त तक उपस्थित रहे और इस महान् वीर की महान् वीर गित को देखते रहें। हम लोग कोई स्मृति-चिन्ह अपने साथ नहीं ला सके।"

# श्री० खुदीराम बोस

सववादियों के इतिहास का श्रीगर्णश मुजक्तरपुर के लोम-हर्षण हत्याकाण्ड ही से हुआ था। यह घटना मुजक्तर-पुर मे पहले-पहल ३० अप्रैल १९०८ की हुई थी। उसी किसो दिन यही स्रोत प्रबल उच्छवास में बॉव तोड़ कर ज्वालामुखी के सदृश अनल-वर्षा करके आत्म-प्रकाश करेगा, यह कौन जानता था ?

श्री० किङ्गसफर्ड साहब ने कतकरों में प्रधान प्रेजिडेन्सी मैजिस्ट्रेट के कार्यकाल में विप्तववादियों के कतिपय नवयुवकों को राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण द्रण्ड दिया था। श्रापकी बदली कलकरों से मुजम्फरपुर हुई थी। श्राप यहाँ जिला-जज बनकर श्राप थे। श्रापकी ही हत्या के निमित्त श्री० प्रफुल्लकुमार चाकी श्रीर श्री० खुदीराम बोस नामक दें। नवयुवक कलकरों से मुजम्फरपुर भेजे गए थे।

डपर्युक्त दोनों युवक मुजफ्फरपुर आए और स्टेशन के समीपवर्ती धर्मशाले में जा टिके। वे लोग यहाँ १०-१२ दिनों तक रहें और बम मारने का डपयुक्त अवसर दूँ इने लगे।

मुजफ्तरपुर में गारे साहबों का एक क्रब है, जिसके समीप ही जिला-जज श्री० किङ्गस्फर्ड साहब की कोठी थी। कलकरों के पुलिस-श्रिधकारियों को इस पड्यन्त्र की खबर लग चुकी थी, जिसके फल-स्वरूप कलकर्त्तों के पुलिस-क्रिश्नर ने मुजफ्कर-पुर के पुलिस सुपरिन्टेग्डेग्ट की। २० अप्रैल, १९०८ की श्री० किङ्गस्फर्ड साहब की रहा का प्रवन्य करने के लिए लिखा था। उसके बाद ही दो सशस्त्र पुलिस का पहरा श्री० किङ्गस्फर्ड साहब की रक्षा के लिए पड़ने लगा।

क्लब में सायङ्काल प्रायः सभी गोरे हाकिम मिलते हैं, यह देखकर ही उन दोनों ने श्री० किंग्सफर्ड साहब की हत्या का वही उपयुक्त समय समभा। उन दोनों ने यह सोचा था कि जब साहब गाड़ी पर चढ़कर घर जाने लगेंगे तो उसी स्वयय बम फेंकना ठीक होगा।

श्री० किङ्गस्फर्ड साहब जिस फिटिन पर चढ़कर निकलते थे, उसी रङ्ग खौर काट की गाड़ी स्थानीय श्रङ्गरेज वकील श्री० पी० केनेडी की भी थी। पर इसकी खबर चाकी और खुदीराम को न थी। उन दोनों ने यह पता लगा लिया था कि किङ्गस्फर्ड साहब श्रमुक रङ्ग की फिटिन तथा श्रमुक रङ्ग के घोड़ों पर चढ़कर श्रमुक समय क्लब जाते हैं श्रीर वापस श्राते हैं।

३० अप्रैल, १९०८ की बात है। अधेरी रात थी। समय साढ़े आठ का था। उसी समय प्रफुल चाको और खुदीराम बोस क्रब के फाटक पर स्थित वृक्षों की ओट में खड़े है। गए। अमाग्यवश केनेडी साहब की की और लड़की फिटंन पर चढ़ घर की ओर चलीं। किक्स स्फर्ड साहब के भाग्य अच्छे थे। गाड़ी जैसे ही बाहर आई, ठीक उसी समय बम फेंका गया। जोरों का घड़ाका हुआ और गाड़ी चूर-चूर हो गई।

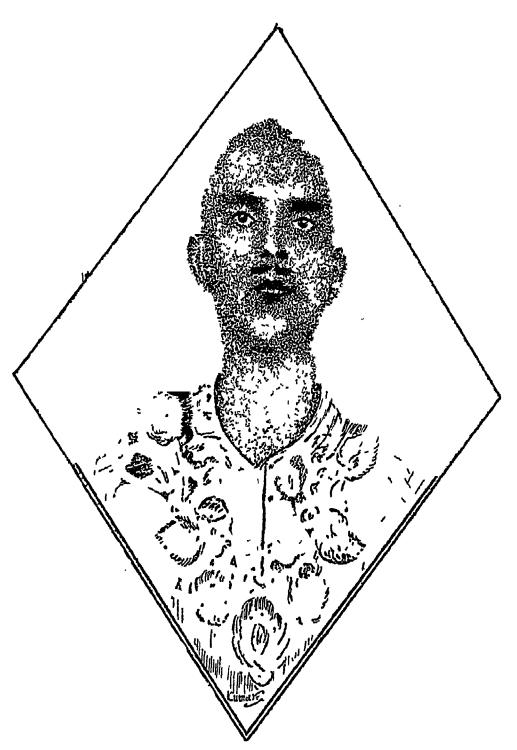

श्रमर-शहीद स्वर्गीय श्री ० सुख्डेव

#### खुदीराम बोस

(B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B)

दोनों महिलाओं को वड़ी चेाट आई। साईस तो वहीं बेसुध हो गिर गया। कुमारी केनेडी तो एक घएटे के बाद ही मर गई' और केनेडी साहब की स्री की मृत्यु २री मई के। हुई।

इधर देानें। नवयुवक भाग निकले । शहर मे यह खबर विजली की तरह दौड़ गई। श्री० किङ्गस्फर्ड साहब की शरीर-रज्ञा के निमित्त दें। सशस्त्र पुलिस के सिपाही रक्ले जाते थे। इस दिन तहसीलदार खॉ श्रीर फैजुदीन का पहरा था।

हत दोतों ने श्री० खुदीराम बोस श्रौर प्रफुल चाकी को सायद्वाल क्लव के सामने वाली सड़क पर घूमते हुए देखा था श्रौर हत दोनों से चले जाने को भी कहा था।

थोड़ी देर बाद धमाका का शब्द सुनते ही तहसीलदार खाँ आगे बढ़ा और देनों महिलाओं को जख्मी देखकर थाने में इसकी रिपोर्ट की। उसने उन देनों (सुदीराम और चाकी) की भागते भी देखा था।

\* \*

शहर चारों ओर से घेर लिया गया। डथर खुदीराम और चाकी भाग निकले। रातोंरात खुदोराम २५ मील पैदल चल कर वैनीगॉव मे पहुँच गया और चाकी भागता-भागता समस्तीपुर जा पहुँचा। खुदीराम और चाकी के हुलिए की खबर चारों स्रोर दे दी गई थी और पकड़ने का वारण्ट भी निकाला जा चुका था।

 $\textcircled{0)} = (\textcircled{0)} = (\textcircled$ 

खुदीराम बोस एक मोदी की दूकान पर १ली मई, १९०८ को फतहसिंह तथा शिवप्रसाद सिंह कॉन्सिटेबिलों द्वारा पकड़ा गया। जिस समय वह पकड़ा गया, उस समय उसके पास एक बढ़ा खाली तथा एक छोटा भरा हुआ पिस्तील निकला और ३० कारतूस मिले। बैनी से बोस रेल द्वारा मुजफ्फरपुर लाया गया। उस समय स्टेशन पर उसके दर्शनों के लिए सारा शहर उमड़ पड़ा था।

जब वह स्टेशन पर उतरा तो प्रफुल्ल-वद्न था श्रीर थी उसके मुख पर हास्य की मधुमयी रेखा। उस समय मुजपकरपुर के जिला-मैजिस्ट्रेट श्री० एच० सी० उडमैन साहब थे। उनसे खुदीराम ने बड़ी वीरता से कहा था:

"मैंने स्वयं ही बस फेंक कर हत्या की है।"

\* \*

उधर प्रफुल्ल चाकी भागता हुआ समस्तीपुर जा पहुँचा।
स्थानीय श्री० शिवचन्द्र चैटजी वकील का नाती श्री० नन्दलाल
बैनजी सिह्नमूमि मे उन दिनों पुलिस सब-इन्सपेक्टर था।
वह छुट्टी में सुजफ्फरपुर आया था और हत्या के दिन,
सुजफ्फरपुर ही मे था। वह हत्या के दूसरे दिन अर्थात् १ ली
मई १९०८ को नौकरी पर सिह्नभूमि जा रहा था, दैवयोग से
हसी द्रेन से प्रफुल्ल चाकी भी कलकत्ते के लिए समस्तोपुर मे
सवार हुआ। नन्दलाल सुजफ्फरपुर ने की गई कल की हत्या

का समाचार सुन ही चुका था, इसिलए समस्तीपुर में चाकी को गाड़ी में सवार होते देख उसके कान खड़े है। गए।

नन्दलाल चाकी से बातें करने का बहाना ढूँढ़ने लगा। यह चाकी के। बहुत अखरा। वह उस गाड़ी से उतर कर दूसरे डिक्बें में जा बैठा। इधर नन्दलाल ने चाकी के हुलिए की खबर तार द्वारा मुजफ्फरपुर दे दी और मुकामा में चाकी के। पकड़ने का उसे एक तार मिला। मुकामा पहुँचने पर नन्दलाल ने चाकी से कहा कि मैं आपकी सन्देह पर गिरफतार करने आया हूँ।

वह प्लेटकॉर्म पर पकड़ा गया। चाकी ने एक पर पिस्तौल चलाया, पर निशाना खाली गया। अन्त में श्रन्य उपाय न देखकर प्रफुल्लकुमार ने रिवॉल्वर से आत्मघात कर विप्लववादियों के डचतम चरित्र का दिग्दर्शन करा दिया।

\* \*

यथासमय खुदीराम बोस पर मुक़द्मा चला और इिएडयन पेनलकोड को धारा ३०२ उस पर लगाई गई ! वह दौरा सुपुद हुआ और स्पेशल जज श्रो० कॉर्नेडफ द्वारा मुक़द्मे का विचार हुआ। सरकार की श्रोर से श्री० मानुक तथा श्री० विनोद मजुमदार पैरवी करने के लिए श्राए थे।

खुदीराम की श्रोर से पहले तो एक भी वकील पैरवी करने के लिए तैयार नहीं हुश्रा था, पर श्रन्त में श्री० कालीदास बोस तैयार हो गए। उस स्थिति में कालीबाबू ऐसे ही उत्साही सज्जनों का काम था, जिन्होंने खुदीराम की श्रोर से बहस की। मुकंदमा ८-१० दिनो तक चला। उस समय खुदीराम की श्रवस्था केवल १७ वर्ष की थी और दूध के दॉत भी पूरे नहीं दृटे थे।

उसे फॉसी की सजा मिली। इस फैसले के विरुद्ध माननीय श्री० ब्रेट तथा श्री० रिम्स के इजलास में हाईकोर्ट में अपील हुई।

श्रपील ८, ९ श्रौर १३ जुलाई, १९०८ की सुनी गई श्रौर फाँसी की सजा बहाल रही।

इधर खुदीराम बोस बहुत प्रसन्न-वदन था। वह कभी भी चदास नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो हथेली पर जान रखकर ही यह खेल खेलाथा।

फॉसी का दिन ११ अगस्त, १९०८ निश्चित हुआ था। खुदीराम ने जेल से श्री० कालीदोस बोस से श्रपनी श्रन्त्येष्टि किया करने की प्रार्थना की श्रीर जिला-मैजिस्ट्रेट ने भी यह प्रार्थना म. श्रूर कर ली।

\* \* \*

१० त्रगस्त १९०८ की बात है। दूसरे दिन खुदीराम को फॉसी होने वाली थी। उसके मृतक-दाह संस्कार का भार काली-वार्बू के ऊपर पड़ा था।

बहुतों के मन मे विचार-तरङ्गे उठ रही थी कि प्रभात होते ही ख़ुदीराम बोस की जीवन-जीजा समाप्त हो जायगी।

जेल के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। दर्शनार्थियों की संख्या श्रवर्णनीय थी।

एक हाथ में 'गीता' लेकर खुदीराम फाँसी के तख्ते पर हँसता-हॅसता जा खड़ा हुआ और देखते ही देखते उसके प्राण-पखेरू उड़ गए!

लोग कहते हैं कि उस दिन तपस्वी खुदीराम का दिन्य स्वरूप देखने ही योग्य था। उसके घूँघराले वालों ने प्रशस्त ललाट को डक लिया था, श्रधखुले नेत्रों से मरने पर भी मानो श्रमृत डलक रहा था। दृढ़बद्ध श्रोष्ठपुटो में सङ्कल्प की जायत-रेखा फूटी पड़ती थी।

एक सुसिन्तित शय्या पर खुदीराम को शयन करा ललाट पर चन्दन लगा दिया गया और बिछीने के चारो और पुष्प-मालाएँ लटका दी गई थी। उस नूतन वेश में खुदीराम ऐसा मालूम पड़ता था, मानो वह एक मधुर हास्य हॅस रहा हो! अन्त्येष्टि किया के लिए लोग उसे घाट पर ले चले। सम्मुख सागर-तरकों की तरह नर-मुख्ड दर्शनार्थ उमड़ा आ रहा था। बृहत् जनसमूह खुदीराम की श्मशानयात्रा में सिम्मिलित हुआ था।

\* \* \* \*

सुन्दर चिता बनवाई गई । धू-धू करके चिता जल उठी । कालीबाबू ने ही सुगन्धित पदार्थ, काष्ठ श्रीर घृत की श्राहुति दी ।  $\bigcirc ) \bullet \cdots \bullet (\bigcirc ) \bullet \bullet \bullet$ 

श्रिश्य-चूर्ण श्रीर भरम के लिए परस्पर छीना-म्हपटी होने लगी। कोई सोने की डिन्बी में, कोई चॉदी के श्रीर कोई हाथी-दॉत के छोटे-छोटे डिन्बों में वह पुनीत भरम भर ले गए! एक मुट्टी भरम के लिए हजारों छो-पुरुप प्रमत्त हो उठे थे।

खुदीराम ने अपनी जान पर खेल कर इस प्रकार भारत-जननी पर अपनी भक्ति-श्रद्धाञ्जलि अपित की। भगवान् इस पुरुयात्मा को शान्ति प्रदान करें!

#### TO S

# श्री० मदनलाल ढींगरा

हा की स्वतन्त्रता के लिए संसार के एक कोने में बैठ कर अपने सारे अस्तित्व तथा व्यक्तित्व को छिपा कर, प्राग्ण देने वाले इस वीर के वाल्य-जीवन की कहानी बहुत-कुछ हूँ दृ-तेलाश करने पर भी न मिल सकी। वंश, जन्म तथा निवास-स्थान के सम्बन्ध में केवल इतना ही ज्ञात हुआ है, कि अमृतसर जिले के किसी पञ्जाबी खत्री के यहाँ उनका जन्म हुआ था और बीठ ए० पास करने के बाद वे इज्ज लैएड चले गए थे।

इन दिनों इङ्गलैएड में सावरकर का वड़ा जोर था।
'इण्डिया-हाउस' द्वारा जोरों से प्रचार हो रहा था कि कन्हाई- ं
लाल और सत्येन्द्र की फॉसी के समाचार ने वहाँ और भी उत्तेजना फैला दो। अस्तु; हमारे नायक भी उक्त हाउस के सदस्य
वन गए। एक दिन रात के समय सावरकर जी तथा मदनलाल

भि काने बहुत देर तक क्या वातचीत होती रही। अन्त में सावरकर ने उनसे जमीन पर हाथ रखने को कहा। मदनलाल के दोनों हाथ पृथ्वी पर रखते ही सावरकर ने उत्तर से सूआ मार दिया। सूआ उसे छेदकर पार निकत गवा और खून की धार वह चली, किन्तु फिर भी उस वीर की आकृति में अन्तर न आया। सावरकर जी ने सूआ दूर फेक दिया। उस समय दोनों के हृद्य प्रेम से गद्गद् हो उठे। उनकी आँखों से ऑसुओं की धारा वह चली। हाथ फैलाने भर को देर थी। दोनों हृद्य एक-दूसरे से मिल गए। ऑखों से आँसू पेंछते हुए सावरकर ने मदन को छाती से लगा लिया।

श्रगते दिन इण्डिया-हाउस (India House) की मीटिङ्ग में मदनताल न श्राए। कुछ तोगों ने उन्हें सर करजन वायती की स्थापित की हुई भारतीय विद्यार्थियों की सभा में जाते देखा था। वायती साहब भारत-मन्त्रों के एडोकॉड़ थे श्रौर भारतीय विद्यार्थियों पर खुफिया पुलिस का प्रबन्ध कर उनकी स्वाधीनता को कुचलने के प्रयत्न में लगे रहते थे। मदन के इस श्राचरण पर इण्डिया-हाउस के विद्यार्थियों में श्रातोचना शुरू हो गई। ,किन्तु सावरकर के सममाने पर सब लोग चुप हो गए।

सन् १९०९ की पहली जुलाई का दिन था। सर करजन इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट जहाँगीर हॉल की सभा में किन्हीं देा व्यक्तियों से बातचीत कर रहे थे, कि देखते-देखते मदनलाल ने सामने आकर इन पर पिस्तौल का कायर कर दिया। सभा में हाहाकार मच गया श्रोर मदनताल पकड़ कर जेल में वन्द करं दिए गए। चारों श्रोर से उन पर, गालियों की बौछारें पड़ने लगा, यहाँ तक कि स्वयं पिता ने भी सरकार के पास तार भेजा कि मदनताल मेरा लड़का नहीं है!

जिस समय इड़ लैएड में विपित वावू के सभापितत्व में उनके कार्य के निरोध में सभा हो रही थीं और उन पर घृणा का प्रस्ताव सर्व-सम्मित से पास किया जा रहा था तो सावरकर जो उसका विरोध करने खड़े हो गए। इतने में एक अड़रेज ने कोंध में आकर यह कहते हुए कि 'Look ! how straight the English fist goes' उनके एक घूँसा मार दिया। पास ही में एक भारतीय युवक खड़ा था। उसने यह कह कर, कि 'Look! how straight the Indian club goes' उस अड़रेज के सर पर एक लाठी जमा दी। गड़बड़ हो जाने से सभा विसर्जित हो गई और वह प्रस्ताव पास न हो सका।

अदालत में मदनलाल ने सब बातें मानते हुए ऋहा :

"I admit, the other day I attempted to shed the English blood as an humble revenge for the in-human hangings and deportations of the Indian Patriotic youth. And in this act, I have consulted none but my own conscience. I have conspired with none but with my own Duty.

#### मदनलाल ढींगरा

#### $\textcircled{9)} \textcircled{4000} \textcircled{9)} \textcircled{9)} \textcircled{4000} \textcircled{9)} \textcircled{$

I believe that a nation held in bondage with the help of bayonet is in a state of perpetual war. And since the guns were denied me I drew forth my pistol and attacked by surprise.

Being a Hindu I believe that an insult to my country is an insult to God. For, the worship of my country is the worship of Sri Ram and service of my country is the service of Sri Krishna.

What could a poor son not in wealth and intellect like me offer to The XXX'

अर्थात्—''मैं जानता हूं कि मैने उस दिन एक अङ्गरेज की हत्या की, किन्तु वह उन अमानुषिक द्राडों का एक साधारण-सा बदला है, जो भारतीय युवंकों के। फाँसी और कालेपानी के रूप में दिए गए हैं। मैंने इस कार्य में अपनी अन्तरात्मा के अतिरिक्त और किसी से परामर्श नहीं लिया। एक हिन्दू के नाते मेरा अपना विश्वास है, कि मेरे देश के साथ अन्याय करना ईश्वर का अपमान करना है, क्योंकि देश की पूजा औरामचन्द्र की पूजा है और देश की सेवा श्रीकृष्ण की सेवा है।"

इसके बाद नीरव आकाश की ओर देखकर उस भक्त-पुजारी ने कहा:

××× Mother accept my own blood.

(R) (R)

The only lesson that India requires today, is how to die and the only way to teach it is by dying our selves. And therefore I die, and glory to my Martyrdom.

The battle shall continue till both the Nations, English and Hindus live and their present unnatural relations continue.

My only prayer to God is that may I be return to the same Mother and die for the same cause, till the mother is freed for the Service of humanity and glory of God. BANDEMATRAM.

श्रथीत्—"मुक्त जैसे निर्धन श्रीर मूर्ख युवक पुत्र के पास माता की भेंट के लिए अपने रक्त के श्रितिरक्त श्रीर हो ही क्या सकता है ? श्रीर इसो से मैं अपने रक्त की श्रद्धाञ्जलि माता के चरणो पर चढ़ा रहा हूं।

"भारत में इस समय केवल एक ही शिचा की आवश्यकता है और वह है, मरना सीखना; और उसके सिखाने का एक-मात्र ढङ्ग स्वयं भरना है।

"मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, कि मैं बार-बार भारत ' माता की ही गोद में जन्म ले उसी के कार्य में प्राण देता रहूं 'वन्देमातरम्।"

#### अमोरचन्द

अन्त मे आप वीरतापूर्वक फाँसी के तकते पर खड़े होकर 'वन्देमातरम्' की ध्विन के साथ १६ अगस्त, सन् १९०९ ई० को

अपनी जीवन-लीला समोप्त कर गए।

# श्री० अमीरचन्द

हों के मिशन-हाई स्कूल में मास्टर थे। इस समय आप स्वामी रामतीर्थ के मक्त थे, बाद में जब लाला हरद्याल ने अपने विचारों का अचार किया, तो आप भी इनसे सहमत हो गए और उसी कार्य का अचार करने लगे। आप उद्दे तथा अड़रेजी के अच्छे लेखक थे। १९०८ में जब लाला हरद्याल भारत से चलने लगे, तो दल का सारा भार आपको ही सौप गए।

श्राप एक जिन्दा-दिल श्रौर श्राजादी-परस्त श्रादमी थे। इसी में कहा करते थे, कि दिल्लो में श्राकर किसी से भी वन्दर सास्टर का मकान पूछने पर मेरे घर का पता मिल सकेगा।

दिल्ली और लाहौर में वम फेंकने वाले का पता न चला। चारो ओर तलाशो हों रही थी, कि कलकत्ते के राजा बाजार में एक मकान की तलाशी हाने पर अवधिवहारी का पता निकल आया। ये उन दिनों अमीरचन्द के मकान पर ही रहते थे। शक तो पहले ही से थां। अस्तु, तलाशी ली गई और मकान में एक वम की टोपी मिल गई। इसी तलाशी में लाहौर से लिखा हुआ एक पत्र भी मिला, जिसमें M. S. के हस्ताच्चर थे। पूछने

७ स्ट क्ष्मिक क्ष्मिक

श्चाप पर Liberty leaflet के लिखने का श्रपराध लगाया गया श्रौर विशेषकर नीचे लिखी बातें खास तौर पर श्चापत्तिजनक मानी गई:

"We are so many that we can seize and snatch from them their cannons और—

"Reforms will not do. Revolution and general massacre of all the foreigners, especially the English will and alone can serve our purpose".

श्रदालत से श्रापको फॉसी की सजा सुनाई लाने पर श्राप हैंस दिए। उस समय श्रापकी श्रवस्था ४० वर्ष की थी। दिल्ली के बड़े-बड़े श्रादमियों ने सफाई की गवाही में श्रापके उच-चरित्र की बहुत प्रशंसा की थी। उसी पर श्रपील के फैसले में जज ने लिखा था:

"It must be borne in mind that 'patriots' of Amir Chand's type are often, except in regard to the monomania possessing them, estimable men, and of blameless private life". श्रदालत में श्राप ही के गोद लिए हुए लड़के सुल्तानचन्द ने सरकारी गवाह बनकर श्रापके विरुद्ध गवाही दी थी! किसी ने ठीक ही कहा है:

> बाग़बाँ ने आग दी जब आशियाने को मेरे! जिन पे तिकया था, वहीं पत्ते हवा देने छगे!!

इस दिन मास्टर श्रमीरचन्द भी संभल न सके और कोर्ट में ही उनके नेत्रों से मर-मर श्राँख गिरने लगे। मनुष्य सब कुछ, सहन कर सकता है, परन्तु श्रपने प्रियजनों का—जिनको हृद्य में सब से ऊँचा स्थान दे रक्खा हो उनका—विश्वासघात सहन करना श्रसभ्भव है। श्राज मास्टर जी जैसा गम्भीर श्रीर हृद्द-वित्ता व्यक्ति भी श्रपने श्राँसू न रोक सका। उनका वह दत्तक पुत्र श्राज भी जीवित है श्रीर मजे में जीवन व्यतीत कर रहा है।

सास्टर अमीरचन्द ने पुत्र के विश्वासघात पर भले ही अश्रुपात किया हो, परन्तु मृत्यु-द्रण्ड सुनकर वे एकदम प्रफुल्लित हो छठे। आप संसार के साधारण व्यक्तियों से वहुत ऊँ वे थे। इसका विशेष परिचय उन्होंने सहष फॉसी की रस्सी गले में डाल कर दिया। आज वे इस संसार में नहीं हैं, परन्तु उनका नाम है, सुकृति है, उनका विसव है। जब कभी देश स्वतन्त्र होगा, तब इस महापुरुष की लोग कद्र कर सकेंगे।

# श्री० अवधिबहारी

ए० पास करने के बाद आपने लाहौर सेन्ट्रल ट्रेनिङ्ग कालेज से बी० टी० पास किया था। आप एक बुद्धिमान तथा चतुर युवक थे। जज ने भी फैसले में कहा था:

"Avadh Behari is only 25 years of age but he is a highly educated and intelligent man".

राजावाजार कलकत्तो में पता मिल जाने पर आप अमीरचन्द् के मकान पर ही गिरफ्तार किए गए। उस समय यू० पी० तथा पञ्जाव का नेतृत्व आप के ही हाथ मे था। स्वर्गीय श्वीन्द्र बाबू ने "वन्दी-जीवन" मे आपकी मुक्त-क्रुट से प्रशंसा की है। आप प्रायः निम्न-लिखित पद्य गाया करते थे:

> पहसान नाख़ुदा का उठाए मेरी बला, किश्ती ख़ुदा पे छोड़ दूँ, छन्नर को तोड़ दूँ!

श्रदालत से श्राप पर कुल १३ श्रपराध लगाए गए। कहा गया कि लाहौर लॉरेन्स गार्डन के बम की टोपी इन्होंने बसन्त कुमार के साथ मिलकर लगाई थी और उसमे इनका पूरा हाथ था।

आपको फॉसी की सजा दी गई। जिस दिन फॉसी होने की थी, उस दिन एक अङ्गरेज ने आपसे पूछा—"आपकी आखिरी ख़्वाहिश क्या है ?" आपने उत्तर दिया—"यही कि अङ्गरेजी साम्राज्य नष्ट-श्रष्ट हो जाए!" उसने कहा—"शान्त रहिए। आज तो शान्तिपूर्वक प्राण दीजिए, अब इन वातों से क्या

## भाई बालमुकुन्द

कायदा ?' इस पर आपने जवाब दिया—'आज शान्ति कैसी? में तो चहता हूं कि आग भड़के, चारो ओर आग भड़के। तुम भो जलो हम भी जलें, और हमारी ग़ुलामो भो जले और अन्त मे भारत कुन्दन बनकर रह जाय।"

फाँसी के समय आपने स्वयं कूद कर रस्सी गले मे डाल ली और 'वन्देमातरम्' के साथ हॅसते-हॅसते विदा हो गए!

#### 15

# श्री० भाई बालमुकुन्द

हत दिनों की बात है। तब दिल्ली में और इजेब का राज्य था, उन दिनों की धीगामस्ती का क्या कहना है। एक बार हिन्दू-तेता श्री० गुरु तेग़बहादुर बुला भेजे गए। इस्लाम कुबूल करने से इन्कार करने पर उन्हें मृत्यु-द्रग्ड दिया गया था। उन्हों के साथ उनके परम भक्त श्री० भाई मतिदास जी भी थे। उनके विशेष यातनाओं द्वारा अर्थात् आरे से चीर कर मृत्यु के घाट उतारा गया था। उनका उस समय का साहस तथा गाम्भीर्य देखकर शत्रु-तक सुग्ध हो उठे थे। तभी से उनके वंश की भाई की उपाधि दी गई थी।

उसी वैप्लिविक वंश ने आज वीसवी शताब्दी में देश के चरणों पर दो और रक्षों का बिलदान दिया। भाई परमानन्द जी, एम० ए० के नाम से कौन परिचित नहीं ? आप ही के चचेरे भाई श्री० बालमुकुन्द जी थे।

श्रापका जन्म चकवाल के पास के एक गाँव (जिला मोलम ) पञ्जाब में हुआ था। पहले तो उधर ही शिचा पाते रहे, बाद मे लाहौर डी० ए० वी० कॉलेज में भर्ती हुए। बी० ए० पास करने के बाद श्रापने देश-सेवा का व्रत धारण कर लिया श्रीर लाला लाजपतराय जी के तत्कालीन श्रञ्जतोद्धार-श्रान्दोलन मे काम करने लगे श्रीर दूर पर्वतों मे, जहाँ पर कि अन्धकार का गढ़ है, जाकर अनेक असुविधाओं में भी अपना कार्य बहुत उत्साह तथा साहस से करते रहे। उनके सहकारी उनकी संलग्नता श्रौर तत्परता की तारीफ श्राज भी मुक्त-रएठ से करते हैं। उधर पञ्जाब मे विष्तव-दत्त का सङ्गठन-कार्य १९०८ मे सरदार श्रजीतसिंह श्रौर सूफी श्रम्बाप्रसाद के १९०७ वाले आन्दोलन के बाद से शुरू हो गया था। १९०९ में बङ्गाल के एक प्लायित वैप्लविक उनके पास पहुँचे। तब एक सङ्गठित दल कायम करने का उद्योग होने लगा। उधर १९०८ में श्री० लाला हरदयाल जी, एम० ए० अपनी शिचा वीच मे ही छोड़ कर इझलैएड से लौट आए। उन्होंने एकदम विप्तव का प्रचार शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों मे श्रानेक श्रादर्शवादी युवक उनके श्रनुयायी हो गए। इसी बीच मे उन्हें भारत छोड़ कर यूरोप जाना पड़ा।

कुछ ही दिनों वाद सूफी अन्बाप्रसाद और सरदार अजीत-सिंह भी ईरान जाने पर बाधित हुए। तब यह युवक दिल्लो के प्रयाम्य शहीद श्री० मास्टर अमीरचन्द जी से राजनैतिक शिचा पाते रहे। इधर १९१० मे श्री० रासिबहारी बसु देहरादून के जङ्गलात के विभाग से नौकरी करने लगे थे श्रीर बङ्गाल की श्रीर से, वङ्गाल से बाहर समस्त उत्तर भारत में विप्लव-दल सङ्गठित करने का भार श्राप पर ही 'पड़ा था। श्रापने लाहौर में सभी वैप्लविक युवकों का पुनर्सङ्गठन किया श्रीर एक कार्य-कारिणी समिति नियुक्त को गई। उसमें लाहौर के दल का भार श्री० बालमुक्तन्द पर सौपा गया था। इस दल की श्रोर से कई बार "लिबरी" (Liberty) नामक क्रान्तिकारी पर्चे बॉट दिए गए थे।

१९१२ में सर माईकेल झोडायर ने पक्षाव की गवर्नरी की वागडोर अपने हाथ में ली थी। उसी समय उन्हें वताया गया था, कि पक्षाव में एक ज्वालामुखी तैयार हो रहा है, जो किसी भी ममय फट सकता है। वह उसी दृष्टिकोण से तैयार होकर शासन का भार ले ही रहे थे कि दिल्ली में लॉर्ड हार्डिझ, तत्कालोन वॉयसरॉय के जुलूस पर चॉदनी चौक में वम फेंका गया।

चारों श्रोर कुहराम मच गया, परन्तु लाख हाथ-पैर मारने पर भी पुलिस बम फेकने वाले का पता न लगा सकी। पुलिस बहुत छटपटाई। यह घटना २३ दिसम्बर, १९१२ की है। मई, १९१३ में लाहौर के लॉरेन्स गार्डन में पञ्जाब के सभी सिविलियन पदाधिकारी श्रङ्गरेज एकत्र हुए थे। उन्हीं सब को उड़ा देने के लिए एक बम वहाँ पर रक्खा गया था, परन्तु उस बम के फटने से एक हिन्दुस्तानी चपरासी के सिवा श्रीरे कोई न मर सका!

परन्तु उस समय उसका भी कुछ पता न चल पाया। इधर कुछ दिनों से भाई बालमुकुन्द जोधपुर में राजकुमारों को पढ़ाने का कार्य करते थे।

इधर राजाबाजार, कलकत्ता की तलाशी में श्री० श्रवधबिहारी का नाम मिल गया। उसकी तलाशी पर दीनानाथ का पता मिला। अनेक दीनानाथ पकड़े गए और प्रमाण न मिल सकने के कारण छोड़ दिए गए। परन्तु श्राखिर एक दिन वास्तविक दीनानाथ भी धर लिए गए। वह बड़ा चरित्रवान्, घएटों ईश्वरो-पासना में तल्लीन रहने वाला दीनानाथ पकड़े जाने पर जोर-ज़ोर से रोने जगा। उस दिन उसका इतने दिनों का सब्बित साहस न जाने क्या हुआ! कहते है, डिप्टी-सुपरिन्टेग्डेग्ट सरदार सुक्खासिंह की लाल-लाल श्रहारे की-सी दहकती हुई श्रांखें देखकर दीनानाथ ने कॉपते हुए कहा—'लीजिए मैं सब भेद देता हूँ, परन्तु दया कर यह आँखें न दिखाएँ।' सैकड़ों पृष्ठो का वक्तव्य दिया। रत्ती-रत्ती भर की बात खोल दी। जोधपुर से भाई बालमुकृन्द और एम० ए० के विद्यार्थी श्री० बलराज इत्यादि अनेक लोग पकड़े गए। दीनानाथ के वक्तव्य के अनुसार भाई बालमुकुन्द जी के पास उस समय भी दे। बम मौजूद थे। उन्हीं की तलाश में उनके गाँव वाले घर की तलाशी में दो-दो गज तक गहरी जमीन खोद डाली गई थी। सारी छतें उधेड़ . डाली गईं, परन्तु वहाँ कुछ न मिल सका।

श्रिभियोग चला विदिन बड़े विचित्र थे। उन दिनों किसी

क्रान्तिकारी से सहातुभूति प्रदर्शित करना आग से खिलवाड़ करना था। बड़े-बड़े नेतात्रों ने अभियुक्तों के सम्बन्धियों की घर पर परामर्श लेने आते देखकर धक्के देकर वाहर निकाल दिया था ! ऐसी दशा मे कौन किसकी सहायता करता ? भाई परमानन्द जी ने ही भाई बालमुकुन्द जी के अभियाग में सब प्रबन्ध किया, परन्तु इस मतवाले सैनिक का यह सब एक नाटक-मात्र जान पड़ता था। उन्होंने अन्त मे मृत्यु-द्रा सुनने पर सहर्ष केवल इतना ही कहा था-"आज मुमे अत्यन्त श्रानन्द हो रहा है, क्योंकि उसी नगर मे जहाँ कि हमारे पूर्व-पुरुष श्री० भाई मतिराम जी ने स्वतन्त्रता के लिए प्राण दिए थे, वही पर त्राज मैं भी-माँ के चरणें। पर त्रात्म-समर्पण कर रहा हूँ।" आखिर उन्हें १९१५ के प्रारम्भ में फॉसी दे दी गई। घर की हालत अजीव थी। बड़ी मुश्किल से कुछ रुपया-पैसा जुटाकर भाई परमानन्द जी ने प्रिवी काडन्सिल के लिए वकील को तार दिया। एक महाशय ने पूछा-- "भाई जी! बालमुकुन्द जी के बारे में क्या है। रहा है ?" श्रापने उत्तर दिया-"प्रिवी काउन्सिल मे अपील करने की चेष्टा कर रहे हैं।" फिर पूछा गया—"और स्वयं आपका क्या हो रहा है ?" उत्तर दिया— ".खुद भी तैयार बैठे हैं। इड़लैएड से अपील खारिज होने का तार पहुँचते-पहुँचते भाई परमानन्द जी भी घर लिए गए। तब तक १९१५ के विराट् विप्तव का सव प्रयास निष्फत हो चुका था। उसी के फल-स्वरूप उनकी गिरफ्तारी हुई थी।

(3)(3)(4)(4)(5)(6)(6)(6)(6)(6)

इधर भाई बालमुकुन्द जी की फाँसी हो गई। उस दिन कहते हैं, उनके आनन्द की सीमा न रही थी। सिपाहियों से पञ्जा छुड़ाकर फाँसी के तख्ते पर जा खड़े हुए थे। ओह! ऐसा साहस इन वैष्ठिवकों के अतिरिक्त और कहाँ मिलेगा? सत्यु के प्रति इतनी उपेज्ञा दिखाने का साहस साधारण दुनिया-दार लोग नहीं कर सकते।

श्रापके सन्दर बलिदान की श्रापकी धर्मपत्नी श्रीमती राम-रक्ली ने सती होकर और भी चार चाँद लगा दिए। बात यह थी कि वे उनको बहुत प्यार करती थी । विवाह हुए भी अभी बहुत दिन .नहीं हुए थे, वे उनसे जेल मे मिलने गई । पूछा-'भाजन कैसा मिलता है ?' उत्तर में जेल की बालू मिलो रोटो दिखाई गई। घर आकर वैसा ही भोजन तैयार कर खाने लगीं। फिर मिलों। कहा—'सोते कहाँ पर हैं ?' उत्तर मिला—'इस ब्रीव्म-ऋतु में भी अन्धकारमय केठिरी में दे। कम्बल ओढ़ कर। घर आकर वैसा ही रहना शुरू कर दिया। एक दिन बाहर से रे।ते-धे।ते का शब्द सुनकर उन्हें।ते सब कुछ समम लिया । उठीं, स्तात किया, वस्नाभूषण पहन कर शृङ्गार किया और अपने प्रियतम से मिलने के लिए तैयार होकर घर के अन्दर एक चबूतरे पर बैठ गईं। फिर वे नहीं उठी। दूर—जहाँ तक स्थूल टिष्ट देख सकती है, जहाँ तक श्राततायी शासकों का क़ानून विधान पहुँच सकता है, उससे बहुत दूर—उस पार, जहाँ पर जेल नहीं, फाँसी नहीं, विप्लव नहीं, पराधीनता भी नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम है,

#### W

# श्री० वसन्तोकुमार विस्वास

प बङ्गाल के निद्या जिला के रहने वाले थे और जिस समय श्री० रासिवहारी जी देहरादून में थे, श्राप उनके पास हरिदास के नाम से नौकर वन कर रहते रहे। वाद में १९१२ में श्राप लाहौर की एक डिस्पेन्सरी में कम्पाउएडर हो गए थे।

उस समय भाई वालमुकुन्द के साथ मिल कर आप पञ्जाब प्रान्त में विप्लब-दल का सङ्गठन करते थे। कहा जाता है, कि जब १९१२ में दिल्ली मे वम फटा था, उस समय आप लाहीर से ग्रायव थे।

श्रवधिवहारी की सहायता से लाहौर के लॉ रेन्स गार्डन का बम भी श्राप ही का रक्खा हुआ बताया जाता है। बाद में श्राप दो श्रौर भी वम लाए थे, जो दीनानाथ के कथनानुसार भाई बालमुक्कन्द के पास रक्खे गए थे।

दिसम्बर, १९१३ में आप वङ्गाल चले गए और १९१४ में वहीं से गिरफ्तार कर लाहौर लाए गए। अदालत से पहले आपको आजन्म कालेपानी की सचा मिली थी, किन्तु सर ओडा- यर की सरकार को दिल्ली में बम फॅकने वाले का पता न लगने से बड़ा कोंच आ रहा था और उसने आपको भी फाँसी की सचा

्रे जाने की अपील की। इसे उसने स्वयं माना है। भला पुलिस की अपील और उस पर सिफारिश सर माईकेल ओडायर की और फिर न मानी जातो ? अस्तु, आपको भो बाद में फॉसी की सजा सुना दी गई।

श्रापके बारे में जज ने कहा था:

"He looked me a man of some force of character, with none of the familiar marks of weakness in his face."

फॉसी के समय आपको आयु केवल २३ वर्ष की थी।

39

## श्री॰ भाई भागसिंह

च्छे घराने में जन्म लेकर और ऊँची शिक्ता प्राप्त कर देश तथा जाति की सेवा में जीवन समाप्त कर देने वाले तो संसार में अनेक होते रहे हैं और होते रहेगे, किन्तु गाँव के एक साधारण से घराने में पैदा होकर और मामूली-सी शिक्ता प्राप्त करके भी जिन्होंने अपने कार्यों से मानव-समाज को चिकत किया है, ऐसे उदाहरण इतिहास में विरले ही देखने में आते हैं।

हमारे नायक श्रो० भाई भागिसंह जो भी ऐसे ही उँगली पर गिने जाने वाले रहों में से एक हैं। श्रापका जन्म लाहौर जिले के 'भिक्खोविएड' नामक गाँव में सरदार नारायणिसंह जी के घर, सन् १८७८ ई० में हुआ था। श्रापकी माता का नाम मानकुँ विर था। २० वर्ष की आयु तक आप घर पर ही रहकर श्राम्य क्षिण काम देखते रहे। इसी बीच गुरुमुखी का भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वस शिक्षा के नाते इतने ही को सब कुछ समम्मना चाहिए। श्राप वचपन से हो सैनिक स्वभाव के थे। श्रस्तु, २० वप की श्रवस्था होने पर फ़ौज में नौकर हो गए। श्राजाद तबीयत के तो मशहूर हो से थे, फिर भला किसी की डॉट-डपट क्यो सहने लगे? सेना में श्राज किसी से मगड़ा है तो कल किसी को डाट वताई जा रही है। सभी लोग श्रोर विशेष कर श्रमसर लोग, श्राप से बहुत तङ्ग रहा करते थे। इन्हीं सब बातों से पाँच साल तक नोकरो करने पर भी श्राप एक मामूली सिपाही से श्रागे न बढ़ सके।

वाद में सेना से नौकरी छोड़, घर आए विना ही आप चीन चले गए और हॉगकाओ पुलिस में भरती हो गए। डाई साल काम करने के वाद वहाँ भी जमादार से अनवन हो गई और आप शहाई आ गए। यहाँ पर डाई साल तक म्युनिसिपल पुलिस में काम करने के वाद, आए दिन बहुतेक भारतीयों को अमेरिका की ओर जाते देख आप भी कैनाडा चले गए। वस, यहीं से आपका सार्वजनिक जीवन प्रारम्भ होता है।

विचार तथा स्वभाव मिल जाने पर हृदय मिलते देर नहीं लगती। अस्तु, कैनाडा पहुँच कर भाई बलवन्तसिंह, भाई सुन्दर-सिंह, भाई हरिनामसिंह और अर्जुनसिंह से आपकी वहुत धनिष्टता हो गई। इस समय कैनेडास्थित भारतीयो पर वहाँ के रहने वाले वड़ा अत्याचार कर रहे थे। यहाँ तक कि वहुत

अवाद करने के बाद भी उन्हें कहीं कोई जगह न मिलती थी। उनमें आपस में भी फूट थी। सभी अपनी-अपनी ही सोचा करते। ऐसे विकट समय में उपरोक्त मित्र-मण्डली ने आगो पैर बढ़ाया। प्रारम्भ करने भर की देर थी, कार्य चल निकला और जहाँ पहले एक भी गुरुद्वारा न था, वहाँ प्रायः सभी स्थानो पर गुरुद्वारे स्थापित हो गए। सभी बिखरी हुई शक्ति को केन्द्रस्थ कर सङ्गठन-कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। कैनाडा में भारतीयों को एक भारतीय की तरह जीवन व्यतीय करने तक की स्वतन्त्रता न थी। वे अपने सम्बन्धियों के मृत-शरीर को जला नहीं सकते थे, उन्हें उस्की कत्र बनानी पड़ती थी। अस्तु, इन लोगों ने कुछ जमीन खरीदी और उसमें श्मशान स्थापित किया। इस श्मशान में पहला संस्कार भाई अर्जु नसिंह जी का ही हुआ।

भला इमित्रेशन वाले भारतीयों की इस उन्नति को कब देख सकते थे ? अस्तु, एक अरितो कैनाडा के भारतवासियों को हएड्रास भेजने का प्रयत्न होने लगा और दूसरी ओर एक नया क़ानून गढ़ा गया। इस क़ानून के अनुसार कोई भी नया भारतीय कैनाडा में नहीं उत्तर सकता था। आपने अपने मित्रों की सहायता से इसके विरुद्ध आवाज उठाई। दो आदमी हएड्रास की दशा देखने भेजे गए। इन लोगों ने आकर रिपोर्ट दी, कि हएड्रास नरक से भी गया-त्रीता स्थान है। अपने प्रयास में विफलता देख इमित्रेशन वालों को इन पर वड़ा



श्रमर-शहीद स्वर्गीय सरदार भगतिसह

काध श्राया। उधर नए क़ानून के विरुद्ध निश्चय हुश्रा कि जो लोग कैनाडा में पहले से रह रहे हैं, वे भारत जाकर श्रपना परिवार श्रादि लेकर फिर वापस श्रा सकते हैं, किन्तु निश्चय को कार्यरूप में भी तो लाना था। श्रतः हमारे नायक श्रपने श्रन्य दो मित्रों के साथ भारत की श्रोर चल दिए।

भारत तो आ गए, किन्तु अब परिवार कहाँ से ले जायं। स्त्री का स्वर्गवास हो चुका था और बाल-बच्चे थे नहीं, अतः आपने एक पेशावर की स्त्री से फिर से विवाह किया और उसे लेकर वापस चल दिए। हॉङ्गकॉङ्ग आकर मालूम हुआ कि कैनाड़ा जाने के लिए टिकट न मिल सकेगा। बहुत-कुछ प्रयत्न करने पर भी आपको वहाँ पर बहुत समय तक ठहरना पड़ा और यहां पर आपके पुत्र औ० जोगेन्द्रसिंह जी का जन्म हुआ। आखिर बहुत अयत्न के बाद वैङ्कावर पहुँचने पर, बहुत अड़चनो के बाद, आपको जहाज से उतरने दिया गया।

ं अभी तक आप अधिकांशतया धार्मिक कार्यों में ही भाग ले रहे थे, किन्तु इस यात्रा के अनुभव ने आपके विचारों में एक नया परिवत्त न पैदा कर दिया। आपको यह विश्वास हो गया कि गुलामों के लिए संसार के किसी भी कोने में स्थान नहीं है और जब तक भारत की पराधीनता दूर नहीं होती, हमें इसी प्रकार पग-पग पर अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। प्रसङ्गवश इसी बीच अमेरिका से 'ग्रद्र' अखवार निकलना प्रारम्भ हुआ। इस समय भागसिह जी ने खुलकर रुपए- क्षेत्र इस पत्र की सहायता की थी। इतना ही नहीं, वरन् संयुक्त-प्रान्त से निकलने पर भी 'ग़द्र' श्रखवार तथा उसकी नीति का प्रचार श्रधिकांशतया कैनाडा में ही हुआ था।

ख्यसी इमिग्रेशन वालों से मगड़ा चल ही रहा था, कि कामागाटा मारू जहाज कैनाडा ऋा पहुँचा। इस जहाज वालों पर क्या-क्या श्रत्योचार हुए ? किन-किन सुसीवतों का सामना **चन लोगों को करना पड़ा ?** श्रीर उन वीरों के। सताने के लिए कित-किन घृणित उपायों का प्रयोग किया, यह सब ते। यहाँ पर नहीं दिया जा सकता, किन्तु जहाँ तक हमारे नायक से इसका सम्बन्ध है, उसका उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। इमिग्रेशन विभाग वालो ने जब इस जहाज की कहीं पर भी ठहरने की त्राज्ञा न दी तो श्री० भागसिंह जी के प्रबन्ध से एक नया घाट खरीदा गया और वहीं पर इस जहाज को ठहराया गया। इसी बीच एक दूसरी चाल चली गई। जहाज के मालिक को अपनी छोर मिलाकर इस बात पर राजी किया गया कि वह जहाज का किराया किरत पर न लेकर, एक साथ हीं पेशगी ले ले। जहाज वाले बड़ी मुसीबत मे फैंस गए। पास में इतना रुपया तो था नहीं। छांभी कुछ सामान भी न विक पाया था, अतएव करें तो क्या करें ? किन्तु भागसिंह जी तथा उनके सित्रों ने मिल कर क़िश्त का रुपया श्रदा किया और जहाज का चार्टर श्रपने नाम पर लिखवा लिया।

**(2)-came (3)-came (8)-came (3)-came (3)-came** 

यह सब प्रवन्ध कर चुकने के बाद साउथ विटिश कोल-रिवया में अपने किन्हीं साथियों से इसी बात पर सलाह करने गए थे कि वहीं पर हरनामसिंह और बलवन्तिसिंह जी के साथ आप गिरफ्तार कर लिए गए, किन्तु वाद में आपको तथा बलवन्तिसिंह जी को छोड़ दिया गया। उस समय जहाज वापस जाने के लिए तैयार था। बहुत से लोगों के पास खाने तक को रुपया नहीं रह गया था, इसिलए आपने आते ही उन लोगों की सहायता आदि का पूरा प्रबन्ध कर दिया।

जहाज को सहायता करने तथा स्वाधीनता का प्रवार करने के कारण आप इमिप्रेशन वालों की आँखां में बुरी तरह खटकने लगे। जोश में आकर कई बार उन लोगों ने कह भी डाला था कि इसे गोली से मरवा कर ही छोड़ेंगे। उस समय आपने इस बात को हॅसकर टाल दिया था और लोगों ने भी इस पर कोई विशेष ध्यान न दिया। उन्होंने सोचा, यह सब कहने की बातें हैं, ऐसा करने के लिए कोई विशेष साहसी पुरुष चाहिए।

एक दिन की वात है, कि आप किसी सिक्ख का अन्तिम संस्कार कराकर आए, गुरुद्वारे में दीवन शुरु हुआ और आप गुरु प्रनथ साहब का पाठ करने बैठे। सब काम शान्तिपूर्वक समाप्त हो गया और जब आप 'अरदास'के बाद मत्या टेकने के लिए मुक्ते तो पीछे बैठे हुए वेलासिंह ने पिस्तौल चला दी। गोली पीठ को पार करती हुई फेफड़ों में आ रुकी। धातक को

भागसिंह जी अस्पताल ले आए गए। ऑपरेशन होने पर भो आप पूर्णतया होश में रहे और बराबर लोगों को उत्साह देते रहे। जिस समय आपका लड़का आपके सामने लाया गया तो आपने कहा—"यह लड़का मेरा नहीं, वरन क़ौम का है, इसे दरबार में ले जाओ। मेरे पास क्यों लाए हो।" उस समय कितने ही मनुष्य आपके दर्शनों के लिए अस्पताल में मौजूद थे। अन्त में यह कहते हुए कि "मेरी तो इच्छा थी कि आजादी की लड़ाई में आमने-सामने देा-चार हाथ कर के प्राग्य देता, किन्तु भाग्य में बिस्तर पर पड़े-पड़े ही मरना लिखा था। खैर, ईश्वर की यही इच्छा थी।" अपनी इह-लीला समाप्त कर गए। मृत्यु के समय आपकी अवस्था ४४ वर्ष की थी।

अन्त मे घातक के। अदालत ने यह कहने पर छोड़ दिया था कि "मैंने ते। सब कुछ इमिप्रेशन विभाग के अध्यक्तों के कहने पर ही किया था। मैं सरकार का एक वकादार नौकर हूं और यदि युक्ते इस समय गिरफ्तार न किया जाता तो मैं लड़ाई पर जाकर अपनी वकादारी दिखाता" आदि। हाय रे.गुलामी!

## भाई वतन सिंह

# श्री० भाई वतनसिंह

वास्तव में क्या थे, इस बात को लोगों ने उनकी मृत्यु से पहले कभी न समभ पाया था। उनका साधारण-सा जीवन था और उन्हें कभी नेता कहलाने का भी सौभाग्य नहीं मिला। किन्तु फिर भी उनका हृद्य देश-प्रेम से खाली न था। वे केवल सरना जानते थे और वह भी एक सच्चे वीर की भाँति।

बाल्य-जीवन के सम्बन्ध में केवल इतना ही मालूम है, कि आप पटियाला राष्ट्र के 'कुम्बड्वाल' नामक गाँव में पैदा हुए थे और पिता का नाम भाई भगेलसिह जी था। आप में एक विशेष वात यह थी कि इन्हें भेंस पालने का बड़ा शौक था और इसी कारण कैनेडा में भी लोग इन्हें वतनसिंह मह्याँ वाला अर्थात् भेंस वाला कहा करते थे।

बाइस-तेइस वर्ष की आयु तक घर ही पर रहने के उपरान्त आप सेना मे भर्ती हो गए। उस समय तक आपके जीवन का अधिकांश समय बंसों में हो बीता था। फिर पाँच साल के बाद, नौकरो छोड़कर घर वापस चले आए और दस साल तक मकान पर ही रह कर खेती आदि का काम करते रहे। किन्तु उन्हें तो भारतीयों के सामने एक उदाहरण उपस्थित करना था, अतएव इस प्रकार घर पर कब तक रह सकते थे। घर के कामों से जी उकताने लगा और अन्त मे आप हॉङ्गकॉङ्ग की ओर चल दिए। क्षाप केनाहा पहुँचे।

वैद्वोवर तो पहुँच गए, पर श्रव जायँ तो किसके पास । एक तो श्रपरिचित देश, फिर किसी से भी जान-पहचान नहीं। बहुत खोज-खवर के वाद गुरुद्वारे का पता चला श्रीर श्राप वहीं जाकर ठहर गए। उस समय किसी श्रीर को तो क्या, वतन-सिंह जी ग्वय भी इस बात को न जानते थे कि एक दिन इसी गुरुद्वारे में मानव-समाज को बीरता का पाठ पढ़ाकर मुके श्रपनी इह-लीला समाप्त करनी पड़ेगी। ख़ैर, कुछ दिन वहाँ ठहरने के बाद श्राप मुड़ीपोर्ट के लकड़ी के कारखाने में भर्ती हो गए। इन दिनो भागसिंह जी इसी कारखाने में काम करते थे।

स्वाधीनता की लहर श्रभी जोरों पर न चली थी, इसलिए सिक्ख लोगों का ध्यान विशेषकर श्रापस में विद्या-प्रचार ही की श्रोर श्रधिक था। हमारे नायक भी जब कभी श्रवकाश पाते तो इन्हीं वातों को चर्चा किया करते।

सन् १९११ ई० में वतनसिंह जी फिर वैद्वीवर गए। राइटपोर्ट पर काम करने के साथ-साथ सत्सङ्ग का अञ्छा अवसर हाथ आया देख आपने नित्य ही गुरुद्वारा जाना आरम्भ कर दिया। एक साल तक आप गुरुद्वारा-क्रमेटी के मेम्बर भी रहे थे। आपकी कार्य-तत्परता से लोग आप को बहुत, मानने लगे थे।

इसके बाद वही पुरानी कथा है। वही इमिन्नेशन वालों से भगड़ा, वही श्रत्याचार, वही श्रान्दोलन श्रीर वही भाई

## भाई वतनसिंह

भागिं ह तथा बतावन्ति हं के मारने का षड्यन्त्र । उस समय लोग सैकड़ों की संख्या में भारत की श्रोर वापस श्रा रहे थे। कहते हैं कि यह पड्यन्त्र इसीलिए रचा गया था कि सिक्खों का कोई भी नेता भारत में वापस आकर यहाँ भी उसी प्रकार के विचारों का प्रचार न कर सके। छैर, जो हो, उस दिन जव दीवान में बेलासिंह ने भाई भागसिह जी पर गोली चलाई तो वतनसिंह जी भी जनके पास मे ही बैठे थे। भागसिंह को घायल होते देख, श्रापने गरज कर घातक की ललकारा। बस श्रव क्या था, दूसरी गोली बलवन्तसिंह की श्रोर न जाकर, हमारे नायक के वत्तस्थल में समा गई। वीर का जोश चोट खाकर ही जागता है। त्राप सिंह की भॉति गरज कर उसकी स्रोर दौड़े। दूसरी गोली भी सीने के बीच में ही रह गई! किन्तु इससे क्या, वतनसिंह बढ़ते ही चले गए श्रौर श्रन्त को सात गोलियाँ लग चुकने के बाद आपने घातक की गर्दन पकड़ ही तो ली, परन्तु शक्ति श्रधिक चीण हो जाने के कारण वेलासिंह छुड़ाकर भाग गया और श्राप सदैव के लिए गहरी नीद से सा गए। जिस गुरुद्वारे मे अभी थोड़ी देर पहले निस्तब्धता का राज्य था वही अब रणभूमि बन गया। चारों श्रोर हाहाकार मच गया। अभी एक भाई के विछोह का दुख भूता भी न था कि दे। रतन श्रौर छिन गए।

भाई वतनसिंह जी अब नहीं हैं पर पचास वर्ष की आयु मे उन्होने एक सच्चे वीर की भॉति प्राण देकर जो उदाहरण ॐ क्या । इतिहास के पृष्ठों म श्रङ्कित किया है, वह सदैव के लिए श्रमिट रहेगा ।

#### S

## श्री॰ मेवासिंह

पत्ति के श्रॉगन में खेल कर भी जिन लोगों ने सदैव ही पीछे रह कर कार्य करने की चेष्टा की है—इसलिए नहीं कि वे डरते थे, किन्तु इसलिए कि आगे बढ़ कर वाहवाही लेने की इच्छा ही कभी उनमे उत्पन्न नहीं हुई-ऐसे लोगों के चाल्यकाल से ही यदि ज्योतिषी लोग यह जता दिया करें कि यह किसी दिन पगले विष्तवी बनकर अपना सर्वस्व लुटा देंगे, किसी दिन ये उन्मत्त होकर 'धरि मृत्यु साथे पञ्जा' नाचते-नाचते फॉसी के तख्ते पर जा खड़े होंगे, तो शायद उनका जीवन-वतान्त पूरे तौर पर लिखा जा सके। किन्तु वे तो संसार के न जाने किस केाने से अचानक आकर मानव-समाज के चराोां पर एकाएक अपना सर्वस्व लुटाकर चले गए। उस दिन आश्चर्य से लोगों ने उनकी त्रोर देखा। भिक्त तथा श्रद्धा के फूल भी चढ़ाए। किन्तु फिर भी उनके विद्रोही जीवन की दा-चार घटनात्रों के। एकत्रित कर प्रकाशित करने की परवा किसी ने भी न की। आज यदि ऐसे आदर्शवादी का जीवन-वृतान्त लिखने बैठें तो लिख ही क्या सकते हैं ?

## मेवासिंह

②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(②)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(③)(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())(())<

श्रज्ञात विष्तवी हमारे नायक श्री० मेवासिंह का जन्म श्रम्तसर जिले के एक साधारण से गाँव 'लोपोके' में हुआ था। वस, वंश तथा वाल्य-जीवन का इतना ही ज्ञान पर्याप्त है। वे साधारण कृषक थे श्रीर खेती-वारी करते थे। कैनाडा श्रादि की श्रोर श्राए-दिन श्रनेकानेक लोगों को जाते देख श्राप भी वहीं चले गए थे। श्रापका ईश्वर-भक्ति की श्रोर विशेष मुकाव था।

कैनाडा में भारतवासियों पर किए गए अत्याचार, अन्याय तथा पृणित व्यवहार से आपके हृद्य को एक विशेष चाट लगी। कामागाटा सारू के सम्बन्ध में जब श्री० भागसिंह जी और बलवन्तिसिंह जी किन्हीं अन्य सहकारियों से कुछ मन्त्रणा करने दूर दिल्ला की ओर निकल गए थे और इमिग्रेशन विभाग चालों ने उन्हें पकड़कर 'सुभास' जेल में वन्द कर दिया या तव आप भी उनके साथ थे। परन्तु आपको केवल इतना कहने पर ही कि इधर यों ही चले आए थे, छोड़ दिया गया था। बाद में आप गुरु नानक माइनिङ्ग कम्पनी के हिस्सेदार भी वन गए थे।

दीवान हो रहा था। श्री० भागसिंह जी गुरु-प्रन्थ साहव का पाठ कर रहें थे श्रीर श्री० वतनसिंह जी उन्हों के पास वैठे ये। एकाएक सभा की निस्तव्यता भङ्ग करते हुए एक पिस्तौल की श्रावाज श्राई श्रीर देखते-देखते श्री० भागसिंह जी श्रीर श्री० वतनसिंह जी सदा के लिए धराशायों हो गए। देश-द्रोही वेलासिंह के इस पृण्यित कार्य के। देखकर हृदय वेदना से

(B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) कराह उठा। उन्हें गुरु-प्रनथ साहब का पाठ करते समय गोली से मार दिया जाना श्रमहा हा उठा। श्रभियाग चलने पर क्रातिल ने बयान दिया कि इसियेशन विभाग के अध्यक्तों ने ही सुमे ऐसा करने के लिए कहा था। गुलाम भारतवासियों की दुर्दशा का रक्त-रिखत चित्र देख कर उनकी आँखों में ऑसू आ गए क्योंकि वे पराधीन थे, इसलिए उनसे सब जगह घृणा की जाती थी, क्योंकि वे गुलाम थे, इसीलिए उन पर सब तरह के श्रत्याचार ढाए जाते थे श्रीर क्योंकि वे पराए दास थे, इसीलिए उनके नेताओं को योंही मरवा दिया जाता। इन सव बातें से उनके हृद्य पर एक गहरी चाट लगी। उन्होंने अपनी आन्तरिक वेदना को छिपाने के लिए ईश्वर-भजन की श्रांर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। परन्तु इस पर भी श्रापने दो-एक बार बड़े वेदना भरे स्वर से कहा था, 'चह अपमानित श्रीर पराधीनता का पद्-पद् पर ठुकराया जाने वाला जीवन श्रव श्रसहा हो उठा है।" उस समय उनके इन वाक्यों पर किसी ने ध्यान भी न दिया था।

वे 'विष्तव-यज्ञ' की प्रगाढ़ रचना के दिन थे। लोगों ने राइफल तथा रिवॉलवर चलाने का अभ्यास शुरू कर दिया था। कहते हैं, हमारे नायक ने भी एक सौ रुपए की गोलियां फूँक ढाली थी। उनकी इस बात पर भी किसी ने कुछ विशेष ध्यान न दिया। एक दिन जाकर अपनी फोटो खिंचवा आए। यही उनका अपने घर वालों के लिए अन्तिम अमृल्य उपहार था।

## मेवासिंह

उस दिन मुकद्से की पेशी थी । इसिम्रेशन विभाग के मुख्याधिकारी मि॰ हॉपकिन्सन (Hopkinson) भी पेश होने श्राए थे। सब कार्य शान्तिपूर्वक हे। रहा था कि एकाएक गोली चली और इसके पहले कि फायर करने वाले की ओर कोई ध्यान दे सकता, हॉपिकन्सन सदा के लिए धराशायी हो गए। तिशाना ऋचूक वैठा। वह १००) सफल हो गया। जज लोग कुर्सियों के नीचे जा छिपे और वकील लोग गिरते-पड़ते बाहर की स्रोर भाग चले। हॉपिकन्सन के। गिरता देख स्रापने स्रपना रिवॉलवर जज की मेज पर रख कर उच्च स्वर से कहा-"मैं भागना नहीं चाहता। श्राप लोग शान्त रहिए। मैं पागल नहीं हूं और किसी पर गोली नहीं चलाऊँगा। मेरा कार्य सफल हो चुका।" इसके बाद पुलिस वालो को पुकार कर चुपचाप आतम-समर्पण कर दिया। उथल-पुथल मे चाहते ते। भाग जाते, पर उस वीर विप्तवी की इच्छा श्रव श्रीर जीने की न थी। पितत, पराधीन तथा पद्द्तित भारत मे अभी तक प्राणों का कोई अंश शेष है, यही वे आत्म-वलिदान से सिद्ध करना चाहते थे। श्राज भी वे श्रपमान का प्रतिकार कर सकते हैं, आज भी वे राष्ट्रीय अपमान का बदला ले सकते हैं, यही जताने के लिए उन्होंने यह सब किया था।

गिरफ्तारी के बाद वयान लेते समय जब आप से हॉपिकन्सन को मारने का कारण पूछा गया तो आपने प्रश्न किया—"क्या हॉपिकन्सन सचमुच मर गया ?" उत्तर में "हॉ" सुनकर आप कड़े जोरों से हँस दिए। कहा—"आज मुक्ते वास्तविक आनन्द आप्त हुआ है।" पूछने पर आपने कहा—"हॉपिकन्सन को जान-बूक्त कर मैंने क़त्त किया है। यह बदला है, देश तथा धर्म के अपमान का; यह बदला है, हमारे दो अमूल्य रहों की हत्या का। मैं तो मि० रीड (हॉपिकन्सन के दूसरे साथी) को भी मारने के विचार से आया था, परन्तु यहाँ न होने के कारण वह वच गया।"

हॉपिकन्सन की स्त्री ने अपने पित को हत्या का समाचार सुन कर कहा था, कि मैं उस वीर के दर्शन करना चाहती हूँ, जिसने मेरे पित को भरी कचहरी में गोली से मारा है और इस धैर्य के साथ आत्म-समर्पण किया है।

इस घटना के वाद कैनाडा में भारतीयों को किसी ने घृणित शब्दों से सम्बोधित नहीं किया।

श्रमियोग चलने पर श्रापने वीरतापूर्वक सारा श्रपराध स्वीकार कर लिया। मृत्युन्द्ग्ड सुनाए जाने के वाद से ते। श्राप पर एक नशा-सा छा गया। श्रानन्द को सीमा न रही। फाँसी के दिन तक श्रापका वजन १३ पाड्ग्ड वढ़ गया था।

फॉसी के दिन जेल के बाहर तपस्वी के अन्तिम पुण्य-दर्शन के लिए कैनाडा-स्थित प्रवासी भारतीयों का मानव-समुद्र उमड़ आया था। इस समुद्र में गोरे लोगों की संख्या भी कुछ कम न थी। नियमानुसार मरने से पहले पादरी अथवा पुरोहित का निलना आवश्यक था। अस्तु, भाई मितसिंह जी अन्दर गए।

## मेवासिंह

"बाहर जाकर सभी भारतवासियों से और विशेषकर राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं से कह देना कि इस .गुलामी, और पराधीनता के अभिशाप से बच निकलने के लिए जोरों से प्रयत्न करें। परन्तु कार्य तभी हो सकेगा, जब उनमें इलाक़ेबन्दी और मजहवी असहनशीलता बिलकुल न रहे। न मामे, मालवे और दोआवें के प्रश्न उठें और न हिन्दू, मुस्लिम और सिक्ख विभिन्न मजहवों के प्रश्न उठें और जो मुसे प्यार करने वाले सम्बन्धी अथवा मित्र हैं, उनसे तो मेरा विशेष आप्रह है।"

बात करते-करते मितिसह जी की आँखों में आँसू आ गए। इस पर आप बहुत नाराज हुए। आपने कहा—अच्छा मेरा साहस बढ़ाने आए थे, आप ही रोने लगे। जरा सोविए तो सही, फिर हमारी क्या दशा होनी चाहिए। और ऐसी मृत्यु तो कहीं सौभाग्य से प्राप्त होती है, उस पर हर्ष और चाव न दिखाकर, इस तरह शोक करना तो एकदम अनुचित है।

<sup>\*</sup> दोआव, सतलज और व्यास के बीच का इलाका है। मालवा सतलज़ के पूर्व (फ़ीरोज़पुर वगैरा) का प्रदेश है। माझा. रावी और व्यास के बीच (लाहीर व अमृतसर) का भाग है। सिक्खों में इन इलाकों का कुछ झगड़ा बहुत दिनों से चला आता है।

श्रन्त की वही घड़ी श्रा गई। श्राह! देखे। ते। वह पगला किस चाव से फाँसी के तखते की श्रोर वढ़ रहा है। भय श्रोर चिन्ता ते। उसके पास 'तक नहीं है। श्रािक्षर यह शब्द गाते इए "हरि-यश, रे मन! गाय ले जो सङ्गी है तेरा" श्राप फाँसी के तखते पर जा खड़े हुए। इसके बाद क्या हुश्रा, से। पाठक - क्वयं ही समक्त छैं। गुरु गोविन्दिसंह का श्रनुयायो 'सर घर वली' प्रेम की गली में प्रेम खेलने श्राया था, सर दे गया।

शव के स्वागत के लिए मानव-समुद्र पहले ही से बाहर हिलोरें ले रहा था, श्रतः बड़ी शान से जुलूस निकाला गया। श्राज इन्द्र देवता भी श्रपने पर क़ाबून रख सके, खूब वर्षा होने लगी। किन्तु जुलूस कम न हुआ। यहाँ तक कि श्रङ्गरेज-स्नियाँ भी उसका साथ न छोड़ सकी। श्रन्तिम संस्कार के बाद एक सप्ताह तक गुरुद्वारे में उत्सव मनाया गया था।



## श्री० काशोराम

प उन्हीं अज्ञात् सप्तऋषियों में से एक हैं, जिन्हें न्याय-प्रिय सरकार ने फीरोजपुर जिले में एक गाँव के पास मारे जाने वाले थानेदार को हत्या के अपराध में सदा के लिए भारत की गोद से उठा लिया या और अन्त में वास्तविक अपराधी के मिल जाने पर केवल इतना कह कर कि "जो सात मनुष्य पहले फॉसी पर लटकाए गए थे, वे वांस्तविक अपराधी न थे और '

#### काशीराम

असल अपराधी ते। यह है, जिसे हम आज फॉसी दे रहे हैं।" अपने दायित्व से धलग हो गई थी। अस्तु—

पिएडत काशीराम जी का जनम अम्बाला जिले के 'बड़ी मड़ीली' नामक गाँव में भादों सुदी द्वादशी, सम्वत् १९३८ में श्री० पिएडत गङ्गाराम जी के घर हुआ था। घर वालों ने दस वर्ष की ही अवस्था में आपको शादी कर दी थी, किन्तु आजादी की शराब पीने वालों को स्नो-बच्चों का मोह रोक कर घर पर नहीं रख सकता। अस्तु, पटियाला से इन्ट्रेन्स पास करने के बाद आप घर से इस प्रकार बाहर हुए कि फिर १९१४ में कुछ घएटों के लिए ही अपने गाँव में वापस आए। इसी विछोह में आपकी खी का शरीरान्त भी है। गया था।

पढ़ाई समाप्त कर, कुछ दिन तार का काम सीखने के बाद, आप अम्बाला जिला दुस्तर में ३०) मासिक पर नौकर हो गए। बाद में कुछ दिन दिल्ली में ६०) मासिक पर नौकरी कर, आप हॉझ कॉझ चले गए और अन्त में अमेरिका जाकर एक बाह्द के कारजाने में २००) मासिक पर नौकर हो गए। किन्तु बाद में इसे भी ंगुलामी कह कर छोड़ दिया और एक टापू की सोने की खान का ठेका लं लिया।

इसी बीच अमेरिका से भारत वापस आने की लहर चली अोर आप भी एक जत्थे के साथ २४ या २६ नवम्बर, सन् १९१४ को भारत आ गए। देश आने पर एक बार फिर उसी स्थान के देखने की उच्छा से, जहाँ की धूल में खेलकर आपका बाल्यकाल बीता था, वे अपने गाँव पहुँचे। यह समाचार बिजली की भाँति सारे गाँव में फैल गया और आपसे मिलने के लिए एक अच्छी भीड़ जमा हो गई। आपने अवसर हाथ आया देख, वहीं पर गदर के सम्बन्ध में एक व्याख्यान दे डाला।

कुछ घरटे मकान पर ठहरने के बाद, यह कह कर कि लाहौर नेशनल वैद्ध में मेरे तीस हजार रुपए जमा हैं, उन्हें लेने जाता हूँ, आप फिर घर से बाहर हुए। गाँव वालो के लिए आपका यह अन्तिम पुर्य-दर्शन था। वे फिर लौट कर वहाँ न आए।

लाहीर आने पर कुछ साथियों समेत फीरोजपुर गए। वहाँ पुलिस से मुठभेड़ हो गई। गोली चली और थानेदार मारा गया, बाद को जङ्गल में १३ साथियों में से ७ गिरफ्तार हो गए। कुछ मारे गए। और शेष भाग गए इन सात मे से एक हमारे नायक, भी थे।

पाँच महीने तक फीरोजपुर में न्याय-नाटक के वाद आप सातों आदमी तितर-बितर कर दिए गए, किन्तु वाद में यह कह कर, कि मिश्री गाँच के पास होने वाले डाके, कत्ल आदि सभी बातों का उत्तपदायित्व इन्हीं लोगों पर है, सब के फॉसी दे दी गई!

जिनके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व कौड़ी के समान लुटा दिया, और जिनके दुखें से कातर हो, रोती हुई वृद्धा माता की इक्लौती गांद को सूनी कर उन्होंने संन्यासी का वंप धारण

#### काशीराम

किया था, उन्हों गाँव वालों ने उनके फाँसी हो जाने पर यह कह कर .खुशी मनाई, कि सरकार बहादुर ने डाकुओं को फाँसी पर चढ़ा कर हम पर बड़ा एहसान किया। किन्तु विप्तवियों के जीवन में यह तो एक मामूली सो बात है। उनका तो उद्देश्य ही—Unwept, unhonoured and unsung जाना है। संसार उन्हें किस नाम से पुकारता है, इस पर विचार करने का तो अवकाश भी उन्हें नहीं मिलता और न वे कभी इसकी परवा ही करते हैं। वे संसार के सामने वाहवाही लेने के विचार से तो कभी इस मार्ग पर नहीं आते। वे तो केवल अपने आपको ही सन्तुष्ट देखना चाहते हैं।

पण्डित जी लाहीर सेन्ट्रल जेल में बन्द थे। पिता ने आकर रोना-पीटना शुरू कर दिया—''बेटा, क्या तुम्हें मेरी इस बृद्धा-वस्था पर तिनक भी तरस नहीं आता। तुम्हारी माँ तुम्हारे विछोह के अभो से पागल हो गई है। मैंने तो सोचा था कि बड़े होकर तुम कुछ सुख पहुँचाओंगे, किन्तु नहीं जानता था कि तुम इतने निर्मोही हो। तुमने हमारी तिनक भी सुध न ली। अब हम शेष जीवन किसके सहारे पर व्यतीत करेंगे?"

तपस्वी ने एक लम्बी सॉस ली और कहा—"पूज्यवर, इस ज्यर्थ के माया-जाल से क्या होगा ? इस संसार मे, न कोई किसी का पुत्र है और न कोई किसी का पिता। यह सब मन को भावना-मात्र है, अतः इसके लिए ज्यर्थ मे अपने को दुखी न बनाएँ। रही बात खाने-पीने की, सो जिस सर्व-नियन्ता ने हमे धिदा किया है, उसे हर समय, हर स्थान पर अपने सभी पुत्रों का ध्यान है। मेरे समवस्यक सभी भारतीयों को अपना ही पुत्र समक्ष कर एक उसी पर विश्वास की जिए।"

भाई को श्राता देखकर श्रापने कहा—"खबरदार, श्रांखों में श्रांसून लाना। मैंने कोई पाप नहीं किया है, श्रीर इस प्रकार मरने पर मुमे देशभक्तों के चरणों में स्थान मिलेगा। मैं इसी को श्रपना श्रहोभाग्य सममता हूँ।"

अन्त में घर वालों ने फिर भी न माना और आपकी अपील की, किन्तु उसके निर्णय के पहले ही आप फॉसी पर लटका दिए गए थे।

#### S.

# श्री० गन्धासिंह

हिर जिले के 'कबरमन' नामक गाँव में आपका जनम हुआ था। उस समय लोग इन्हें भाई भगतसिंह के नाम से पुकारा करते थे। बाद में सिक्ख धर्म की दीचा छेने पर आपका नाम भाई रामसिंह रक्खा गया, किन्तु प्रसिद्ध नाम आपका भाई गन्धासिंह पड़ा। आप छोटी अवस्था में ही अमेरिका चले गए थे। १९१४ और १५ में अमेरिका की गद्र-पार्टी के आप एक प्रमुख नेता थे। और अन्त में जब पार्टी की ओर से भारत में आंकर प्रचार करने की बात निश्चित हुई, तो सबसे पहले आप अपने एक और मित्र को साथ लेकर आरत की श्रोर चल दिए। श्रापके भारत श्राने के कुछ ही दिनों चाद बजबज घाट पर गोली चल गई श्रीर बाहर से कलकत्ते का टिकट लेकर श्राने वाले यात्रियो पर कड़ा पहरा लगा दिया गया। श्रमेरिका से भारत श्राने वाले यात्रियो को श्रपने ही देश मे उतरना कठिन ही नहीं, वरन् श्रसम्भव-सा हो उठा। श्रातः परिस्थिति को बहुत भयानक रूप धारण करते देख, श्राप श्रापने मित्र के साथ मट हॉङ्गकॉङ्ग श्रागए श्रीर वहाँ से जो भारतीय कलकत्ते के टिकट पर भारत श्राने को तैयारो कर रहे श्रे, उनके टिकट बदलवा कर बम्बई श्रीर मद्रास के टिकट लेकर जाने को बाध्य किया। १९१४ श्रीर १४ में पञ्जाब के श्रन्तर्गत जो भी थोड़ी-बहुत विष्त्रव को योजना हो सकी थी, वह इन्ही हमारे नायक द्वारा बचाए गए सिक्खों को लेकर ही हुई थी।

हॉझकॉझ से वापस आकर गन्धासिंह पूरी ताक़त से इधर-उधर घूम कर विष्त्रव का प्रचार करने लगे। गर्मी के दिनों में सारे दिन पैदल चलने के बाद भी वे थकते न थे। निराशा ते। कभी उनके पास तक नहीं आई। शायद इन सब का कारण यही था कि उन्होंने कार्यचेत्र में आने के पूर्व ही मरने का पाठ भली प्रकार सीख लिया था। वे प्रायः कहा करते थे कि अमेरिका से चलते समय कई रातें मन को यही सममाने में विताई थी कि वहाँ जाकर फॉसी निश्चत है और जब बार-बार मना करने और सममाने पर भी मन ने अपना निश्चय नहीं छोड़ा तभी यहाँ का टिकट खरीदा था। खैर, सारांश यह कि क्षेत्र को एक जीती-जागती प्रतिमृत्तिं थे श्रीर उनमे श्रसीम साहस था।

एक दिन की बात है, कि आप अपने दस-पन्द्रह साथियों समेत फीरोज्यपुर के 'घलखुई' नामक गाँव के पास मार्ग मे जा रहे थे कि पुलिस ने श्रा घेरा। सरकार बहादुर ने उन्हें स्वयं अपने हाथो से पाला था और शायद इसी बेहेाशी मे थानेदार साहब ने आपके एक साथी का गालियाँ देते हुए एक तमाचा लगा दिया। घर पर मॉ-बाप ने कभी एक बात भी न कही थी। श्रस्तु, युवक इस चोट के। सह न सका श्रौर उसकी श्रॉलो में श्राँसू श्रा गए। एक स्वाधीन देश की जलवायु मे पला हुआ श्रीर स्वाधीनता के लिए घर-वार पर लात सार कर गली-गली पागलो की भाँति घूमने वाला श्रात्माभिमानी भला इस श्रपमान के। कब सहन कर सकता था ? देखते-देखते गन्धासिंह की गोली का निशाना बन कर थानेदार साहब जमीन पर आ गिरे। साथ ही एक जियातदार (तहसील-वसूल करने वाला) भी मारा गया। इस घटना के बाद आपके साथियों के तितर-बितर हो जाने के कारण कुछ आदमियों का जङ्गल में फिर पुलिस के साथ सामना है। गया। ये लोग तो मरने की दीचा लेकर ही घरों से बाहर हुए थे, इसलिए दोनों श्रोर से गोली चलने लगी। अन्त मे गोली-बारूद के समाप्त है। जाने पर कुछ लोग ते। वहीं पर मारे गए और बाक़ी सात मनुष्य पुलिस के हाथ आ गए। न्याय-नाटक मे इन सातें के। ही फॉसी का पुरस्कार

### गन्धासिंह

हिन्द हिन्द होते के शीत काल के दिनों में वे सातों साथी दूर—बहुत दूर—अपने पिता के पास इस नाटक का हवाला देने चले गए।

जिस देश पर दीवाने होकर उन्होने गली-गली की धूल छानी श्रीर श्रन्त में जिसकी वेदी पर श्रपना सर्वस्व लुटा कर शाणों तक की श्राहुति चढ़ा गए उसी देश के रहने वालों ने उनके नाम तो क्या, यह तक न जाना कि वे कब, कहाँ, क्यों श्रीर किस देश में वे विलीन हो गए।

> दिन योंही गुलामी में बसर होते हैं सारे। एक आह तुम एसों के लिए भी नहीं भरते॥

हमारे नायक श्री० गन्धासिंह के। श्रभी कुछ श्रीर दुनिया देखनो थी, श्रतः इस बार वे पुलिस के हाथ न श्राए। उन्होंने स्थान-स्थान पर जाकर फिर वहीं प्रचार-कार्य श्रारम्भ कर दिया। इस समय पुलिस पर श्राप का इतना राव जम गया था कि गिरक्तारी का श्रवसर मिलने पर भी वे लाग श्राप पर हाथ नहीं छोड़ते थे।

खन्ना के पास एक गाँव मे दीवान हो रहा था, वहीं पर ज्ञानी नत्थासिंह नामक एक मास्टर से आपकी मुलाक़ात हुई। यह व्यक्ति लुधियाना के खालसा हाई स्कूल मे नौकर था। यह गन्धासिंह के। अपने साथ लिवा ले गया। मार्ग मे एक स्थान पर वहुत से आदमी खड़े थे। उनके वीच में पहुंचने पर देश-द्रीहो नत्थासिंह ने आपको पीछे से पकड़ लिया। इतने मे ही हार क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षेत्र क्षेत्र के कारण आप कुछ भी न कर सके। उस समय मास्टर ने कहा कि—"अब तुम गिरफ्तार हो गए?" आप को गाँव लाया गया और हाथ पीछे बाँघ कर एक कोठरी में बन्द कर दिया गया।

जिस वीर का नाम सुनकर पञ्जाव की पुलिस कॉप उठती थी, जिसकी श्रोर श्रॉख उठा कर देखने का साहस भी किसी को न हुआ श्रोर जिसके श्रातङ्क से कितनी ही वार स्वयं पुलिस वालों ने उसे हाथ में श्राता जान कर भी उस पर हाथ नहीं छोड़ा, उसी वीर को श्रपने एक भाई के विश्वासवात के कारण एक छोटी-सी कोठरी में हाथ वॅधे हुए मुँह के वल धूल में लोटना पड़ा!

रात भर इसी प्रकार पड़े रहने के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल पुलिस-कप्तान ने श्राकर कें।ठरी का दरवाजा खुलवाया। इस रात के बारे में जेल के श्रन्दर श्रपने श्रीर साथियों से गिरफ्तारी का हाल वयान करते समय श्रापने कहा था—"उस रात मेरे हाथ फूल कर जह्वा के समान हो गए थे श्रीर उस कष्ट के सामने फॉसी मुक्ते बिल्कुल श्रासान जान पड़ती थी।"

श्राप पर वही—थानेदार को मारने का—श्रपराध मे श्रमि-योग चलाया गया श्रीर फॉसी की सजा मिली। उस समय जज ने श्रपने फैसले में लिखा था कि "जो सात श्रादमी पहले फॉसी पर चढ़ाए गए थे वे वास्तविक श्रपराधी न थे। श्रसल अपराधी तो यह है, जिसे हम आज फाँसी दे रहे हैं।'' बलिहारी है ऐसे न्याय की!

सजा सुनाई जाने के बाद तो आपकी ख़ुशी का ठिकाना न रहा। उस समय एक अझरेज साज एट ने अपने साथी से कहा था—"आज हमने गन्धासिंह के दर्शन किए हैं। वह बड़ा ख़ुश है और इस प्रकार सर हिला-हिला कर बातें करता है, मानों उस पर एक प्रकार का नशा-सा छाया हुआ हो।"

८ मार्च, १९१६ का दिन था। प्रातःकाल के पाँच बजे थे।
नहाने के लिए पानी लाने वाजे ने कहा—"क्या आपको पता
है कि आज फॉसी दी जायगी?" आपने बिलकुल साधारण
तौर पर उत्तर दिया—"फाँसी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है।
मैं जिस दिन अमेरिका से चला था, उसी दिन फॉसी लग
चुकी थी।"

फॉसी हो चुकने के बाद एक वार्डर ने कहा—"मैंने अपनी तीस साल को नौकरी में कुल १२४ आदमियों को अपने ही हाथों फॉसी पर चढ़ाया। उनमें प्रायः सभी तरह के मनुष्य शामिल हैं, किन्तु जो साहस, जो हौसला और जो उत्साह मैंने गन्धासिंह में देखा, वह और किसी में भी न देखा था।" उस समय उनकी वहादुरी से प्रभावित होकर जेल-कर्मचारी भी रो पढ़े थे।

## श्री० करतार सिंह

🗗 गाचण्डी के उस परम भक्त बाग़ी करतारसिंह की श्रायु उस समय ४० वर्ष की भी न होने पाई थी, जब उन्होने स्वतन्त्रता देवी की बलि-त्रेदी पर निज रक्ताञ्जलि भेंट कर दी। श्राँघी की तरह वे एकाएक कहीं से आए, आग भड़काई, सुसुप्त रगाचरडी को जगाने की चेष्टा की, विप्तव-यज्ञ रचा, और अन्त मे स्वयं भी उसी में 'स्वाहा" हो गए। वे क्या थे, किस लोक से एका-एक ह्या गए थे ह्यौर फिर मट से किधर चले गए, हम कुछ भी समम न सके। १९ वष की छोटी अवस्था मे ही उन्होंने इतने भारी कार्य कर दिए कि सोचने पर आश्चर्य होता है। इतना साहस, इतना आत्म-विश्वास, इतना आत्म-त्याग, इतनी तत्प-रता, इतनी लगन बहुत कम देखने को मिलेगी। भारतवर्ष मे चास्तविक विप्लवी कहे जाने वाले बहुत कम व्यक्ति पैदा हुए हैं। परन्तु उन इने-गिने विप्तवियों में भी श्री० करतारसिंह बड़े मनस्वी थे । उनकी नस-नस मे विप्तव समा गया था। उनके जीवन का एकमात्र आद्शी, उनकी एक- मात्र अभिलाषा, एक-मात्र त्राशा जो भी थी, यही विष्तव था। इसी के तिए वे जिए न्त्रीर श्रन्त में इसी के लिए मर गए।

सन् १८९६ मे आपका जन्म सरावा नामक गाँव (जिला लुधियाना, मे हुआ था। आप माता-पिता के एकलौते पुत्र थे। बड़े लाइ-चाव से पालन-पोषण है। रहा था। अभी बिलकुल

छोटो श्रवस्था थी, कि पिता का देहान्त हो गया। परन्तु त्रापके दादा ने वड़े यत्न से आपके। पाला। आपके पिता का नाम सरदार मङ्गलसिंह था। श्रापके एक चाचा तो संयुक्त-प्रान्त में पुलिस सव-इन्सपेक्टर थे और दूसरे डड़ीसा के मुहकमा जङ्ग-लात के किसी ऊँचे पद पर कार्य करते थे। करतारसिंह पहले ते। अपने गॉव के ही प्राइमरी स्कूत में पढ़ते रहे, वाद में लुधि-याना के जालसा-हाई स्कूल ने दाजिल हुए। पढ़ने जिखने में वहुत तेज नहों थे, किन्तु कुछ ऐसे बुरे भी न थे। शरारती बहुत थे। हर एक की जान पर छेड़ख़ानी से आफत वनाए रहते। त्रापका सहपाठी "श्रकतातून" कहा करते थे। सभी लोग श्रापसे बहुत प्यार करते थे। स्कूत में श्रापका एक जुदा गुट था। खेलों मे श्राप श्रगुत्रा थे। नेतागिरी के सभी गुण श्राप में विद्यमान थे। नवम् श्रेणी तक वहीं पढ़ कर फिर अपने चचा के पास उड़ीसा चले गए। वहाँ जाकर मैट्रीकुलेशन पास किया और कॉलेज में पढ़ने लगे। ये वही १९१०-११ के दिन थे। डयर श्रापका स्कूल-कॉलेज के कोर्स के सङ्घीर्ण दायरे से वाहर की बहुत-सी पुस्तकें पढ़ने का सुत्रवसर मिला। आन्दोलन के दिन थे। इसी वायुमण्डल में रह कर आपके देश तथा स्वातन्त्रय-प्रेम के भाव श्रौर भी प्रवत हो हठे।

अमेरिका जाने की इच्छा हुई। घर वालों ने वहुत हुन्जत नहीं की। आपको अमेरिका भेज दिया गया। सन् १९१२ में आप सान्फ्रान्सिस्को (San Fransisco) वन्द्र पर पहुँचे। हिमग्रेशन विभाग वालों ने विशेष पूछताछ के लिए आपके। रोक लिया।

ऑफिसर के पूछने पर आपने कहा —यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ।

श्रॉफिसर ने कहा—क्या हिन्दुस्तान में पढ़ने का स्थान तुन्हें न मिला ?

उत्तर दिया—मैं उच्च शिज्ञा-प्राप्ति के लिए ही कैलीफोर्निया के विश्वविद्यालय में दाखिल होने के विचार से आया हूँ।

"और यदि तुम्हें अमेरिका मे न उतरने दिया जावे ते। ?"

इस प्रश्न का उत्तर करतारसिंह ने बहुत सुन्दर दिया। आपने कहा—''तो मैं समसूँगों कि बड़ा भारी अन्याय हुआ।' विद्यार्थियों के रास्ते में ऐसी अड़चनें डालने से संसार की उन्नित कक जायगी। कौन जानता है कि मैं यहाँ शिक्षा पाकर संसार की भलाई का बड़ा भारी कार्य करने में समर्थ न हो सकूँ। और उत्तरने की आज्ञा न मिलने पर संसार उससे विक्रित नहीं रहा जायगा?"

श्रॉफिसर महोदय ने इस उत्तर से प्रभावित होकर उतर जाने की श्राज्ञा दे दी।

खतन्त्र देश में जाकर क़दम-क़दम पर श्रापके सुकोमल हृदय पर श्राघात लगने छगे। Damn Hindoo श्रीर Black Coolie श्रादि शब्द उन उन्मत्त गोरे श्रमेरिकनों के सुँह से सुनते ही के पागल-से हो हहे। उन्हें पद-पद पर देश का श्रभिमान श्रखरने

क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म के इस भावुक हृद्य के वेग के। हम क्या सममेंगे ?

श्रव वे चैन से बैठ सकते, यह श्रसम्भव था। न भाई!

श्रव चुपचाप शान्ति से काम न चलेगा। देश कैसे स्वतन्त्र हो,

यही एक मुख्य प्रश्न उनके सामने श्रा गया श्रीर श्रिष्ठक सोचे

बिना ही उन्होंने वहीं भारतीय मजदूरों का सङ्गठन शुरू कर

दिया, उनमें स्वातन्त्र्य प्रेम का भाव जाप्रत करने लगे। हर एक

के पास घएटो बैठ कर सममाते, इस श्रपमानित पराधीन
जीवन से तो मृत्यु हजार दर्जे श्रच्छी है। कार्य श्रारम्भ होने

पर कुछ श्रीर लोग भी उनके साथ श्रा मिले श्रीर मई, १९४२ मे

इन लोगों की एक सभा हुई। कोई ९ सज्जन रहे होगे। सब ने

तन-मन-धन देश की स्वतन्त्रता पर निछावर करने की प्रतिज्ञा

की। इधर इन्हीं दिनों पञ्जाब के निर्वासित देश-भक सरदार

भगवानसिंह वहीं पहुँच गए। धड़ाधड़ सभाएँ होने लगीं, उप
देश होने लगे। कार्य होता रहा। चेत्र तैयार होता गया।

फिर श्रापकें। सम्वाद-पत्र की श्रावश्यकता श्रनुभव हुई। 'ग़दर' नामक पत्र निकाला। उसका पहला श्रङ्क १ली नवम्बर,. १९१३ के। प्रकाशित हुआ था। उस पत्र के सम्पादकीय विभाग में हमारे नायक करतारसिंह भी थे। श्राप जोरों से लिखा करते। इसे सम्पादकगण स्वयं हो है एड-प्रेस पर छापते भी थे। करतार-सिंह मतवाले विद्रोही युवक थे। है रड-प्रेस चलाते-चलाते थक जाने पर वे यह पञ्जाबी गीत गाया करते:

सेवा देश दी जिंददृष्टि बहें। भौजी, गल्ला करिनयाँ हेर सुखिलयाने। जिन्हाँ इस सेवा विच पैर पाया, उन्हाँ छल सुसीवताँ झिल्लयाँने॥

अर्थात्—'श्ररे दिल, देश की सेवा बड़ी मुश्किल है, वातें बनाना बड़ा श्रासान है। जो लोग इस सेवा-मार्ग पर श्रयसर हुए, उन्हें लाखों विपत्तियाँ भेलनी पड़ो।'

करतारसिंह उस समय जिस चाव से मिहनत करते थे— कठिन परिश्रम करने पर भी वे जिस तरह हैंसते-हँसाते रहते थे, -उससे सभी का उत्साह दूना हो जाता था।

भारत को किस तरह स्वतन्त्र करवाना होगा, यह और किसी को पता हो श्रथवा न हो, किसी ने इसके सोचने मे मराज-पची की हो श्रथवा नहीं, पर हमारे नायक ने तो खूब सोच रक्खा था। इसी से तो उसी बीच मे श्राप न्यूयॉर्क की हवाई जहाजों की कम्पनी में भर्ती हुए और वहाँ दत्तवित्त से हवाई जहाज चलाना, मरम्मत करना श्रीर बनाना सीखने लगे। शीध ही इस कला मे वे दत्त हो गए। सितम्बर, १९१४ में कामागाटा साह जहाज को नृशस गोरेशाही के हाथों श्रकथनीय कब्ट सहन करने के बाद लौटना पड़ा था, तभी हमारे नायक करतार-सिंह, कोई एक विसवी मि० गुप्ता तथा एक श्रमेरिकन श्रनार-

### करतारसिंह

किस्ट "जैक" के। साथ लेकर हवाई जहाज पर जापान आए थे। श्रीर केवि ( Kobe ) में वावा गुरुद्त्तिसंह जी से मिल कर सव बातचीत कर गए थे!

युगान्तर-आश्रम सान्फ़ान्सिकों के ग़द्र-प्रेस में "ग़द्र" तथा उसके अतिरिक्त "ग़द्र दी गूँज" इत्याद् अनेक पुस्तकों अपती और वँटती गईं। प्रचार जोरों से होता गया। जोश वढ़ा। फरवरी, १९१४ में ही स्टॉकटन की सार्वजनिक सभा में तिरङ्गा भएडा फहराया गया। तभी स्वतन्त्रता, समानता और आतृमाव के नाम पर शपथें जी गईं। उस सभा के प्रभावशाली वक्ताओं में तहण करतार भी थे। घोर परिश्रम तथा गाढ़े पसीने की कमाई को देश की स्वतन्त्रतों के लिए खर्च करने का निश्चय सभी श्रोताओं ने घोषित कर दिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, एकाएक यूरोप में महाभारत छिड़ने का समाचार मिला। अब क्या था, श्रानन्द और उत्साह की सीमा न रही। एकाएक सभी गाने लगे:

चलो चिल्लिए देशमूँ युद्ध करन । एहो आख़िरी वचन ते फ़र्मान हो गए॥

अर्थात्—"चलो, देश को युद्ध करने चले, यही है आख़िरी वचन और फ़र्मान।"

विद्रोही करतार ने देश को लौटने का प्रचार जोरों से किया श्रौर फिर स्वयं भी "निपन मारू" जहाज द्वारा श्रमेरिका से चल दिए और १५-१६ सितम्बर, १९१४ की कोलम्बो पहुँच गए। इन

दिनो पञ्जाब तक पहुँचते न पहुँचते साधारणतया अमेरिका से -श्राने वाले "भारत-रज्ञा क़ानून" की गिरक्त मे श्रा जाते थे। बहुत कम आदमी स्वतन्त्र रूप से पहुँच सकते थे। करतारसिंह -सही-सलामत त्रा पहुँचे। बड़े जोरों से कार्य शुरू हुत्रा। सङ्ग-ठन की कमी थी, परन्तु जैसे-तैसे वह भी पूरा की गई। दिसम्बर, १९१४ मे पिङ्गले—मराठा वीर—भी श्रा पहुँचा। उसी के प्रयत - से बनारस-षड्यन्त्र के श्रभिनेता स्वर्गीय श्रो० शचीन्द्रनाथ सान्याल तथा रासबिहारी पञ्जाब मे आए। कार्य सङ्गठित होना शुरू हुआ। करतारसिंह हर जगह, हर समय मौजूद होते। आज -मागा मे गुप्त समिति की मीटिङ्ग है, तो वहाँ पर आप विद्यमान हैं; कल लाहौर के कॉलेजो के विद्यार्थियों में प्रचार है। रहा है। परसों किसी डकैती के लिए शस्त्र लिए जा रहे हैं, अगले दिन क्रीरोज्यपुर-छावनी के सिपाहियों से जोड़-तोड़ हो रहा है। दूसरे रोज कलकत्ते शस्त्रों के लिए जा रहे हैं। कमी का प्रश्न डठने पर श्रापने किसी के यहाँ डकैती का प्रस्ताव किया। डाके का नाम सुनते ही विद्रोही वीर सन्न है। गए, परन्तु आपने कह दिया-"कोई डर नहीं है, भाई परमानन्द भी डकैती से सहमत हैं।" पूछ स्राने का भार स्रापको सौंपा गया। स्रगले दिन बिना मिले हो जाकर कह दिया—"पूछ आया हूँ। वे सहमत हैं।"

विद्रोह की तैयारी में केवल धनाभाव के कारण कुछ देर हो, यह वह सहन नहीं कर सकते थे। उस दिन वे लोग डकैती के लिए रक्वी नामक गाँव में गए थे। करतार श्रध्यस्त थे। डकैती

### **फरतारसिंह**

है। रही थी। घर में एक अत्यन्त सुन्दर युवती भी थी। इसे देख कर एक पापात्मा का मन विचलित हो गया। इसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। उस काम-लोलुप नर-पशु की आकृति देख, लड़की घवड़ा गई और उसने जोर से चोत्कार कर दिया। तुरन्त तरुण करतार रिवॉल्वर ताने उसी स्थान पर श्रा पहुँचे। उस व्यक्त के साथे पर पिस्तील रख कर उसे निशस्त्र कर दिया श्रीर फिर कुद्धसिंह की तरह गरज कर कहा—"पामर! तेरा अपराध बहुत भीषण है। इस समय तुम्हे मृत्यु दी जानी चाहिए। परन्तु ,विशंष परिस्थितियों के कारण तुम्हें ज्ञमा करने पर वाध्य हूँ। इसिलए तुरन्त इस युवती के पॉव पर सिर रख कर चमा-प्रार्थना करो कि हे बहिन ! मुक्त पापी को चमा करे। श्रीर उधर माता कं चरण पकड़ कर कहा, माता ! मैं इस नीचता के लिए चुमा चाहता हूं। यदि ये तुमे समा कर देगी ते। तुमे जीता छोड़ गा, -वरना श्रभा गाली सं उड़ा दूँगा।" उसने वैसा ही किया। बात कुछ बहुत बढ़ी तो थी ही नहीं। यह देख दोनो स्त्रियो की आसि भर श्राईं। मॉ ने प्यार से करतारसिंह की सम्वेशित कर कहा-'वेटा ! ऐसे धर्मात्मा और सुशील युवक हांकर तुम इस -भीपण कार्य में किस तरह सम्मिलित हुए हो ?" करतारसिंह का भी जी भर श्राया। कहा—"माँ रुपए के लोभ से नहीं, -श्रपना सर्वस्व लगा कर.ही डाके डालने चले थे। हम श्रङ्गरेजी -सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हैं। शख -आदि ख्रीदने के लिए चाहिए। वह कहाँ से लें ? माँ! उसी क्षा कार्य के लिए आज यह नीच कर्म करने पर हम बाध्य हुए है।"

उस समय बड़ा दर्दनाक दृश्य था। मॉ ने फिर कहा—"इस लड़की की शादी करनी है। उसके लिए रुपया चाहिए। कुछ देते जाओ तो बेहतर हो।" सभी धन उसके सामने रख दिया गया और कहा गया—"जितना चाहिए छे लीजिए!" कुछ धन लेकर शेष सभी उसने स्वयं बड़े चाव से करतार की भोली में डाल दिया और आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, तुम्हे सफलता प्राप्त हो!

डकैती-जैसे भीषण कार्य में सम्मिलित होने पर भी करतार-सिंह का हृद्य कितना भावुक, कितना पवित्र, कितना महान् था, यह उक्त घटना से स्पष्ट है।

बङ्गाल-दल के संसर्ग मे आने से पहल ही आपने शकों के लिए लाहौंर-छावनी की मेगजीन पर हमला करने की तैयारी कर लो थी। एक दिन दोन मे जाते हुए एक फौजी सिपाही से भेंट हो गई। वह मेगजीन का इख्रार्ज था। उसने चाबियाँ दे देने का वादा किया। २४ नवम्बर को आप कुछेक दुःसाहसी साथियों को लेकर वहाँ जा धमके; परन्तु एकाध दिन पहले उप-रोक्त सिपाही का किसी अन्य स्थान को तबादला हो जाने से सारा कार्य बिगड़ गया। परन्तु दिल छोड़ना, घबरा जाना ऐसे विस्वियों के चरित्र में नहीं होता।

### करतारसिंह

फरवरों में विद्रोह की तैयारी थी। पहले सप्ताह आप, पिद्राले तथा देा-एक अन्य साथियों सहित आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ तथा मेरठ आदि गए और विद्रोह के लिए फौजों से जोड़-तोड़ कर आए।

श्राखिर वह दिन भी निकट श्राने लगा, जिसका विचार श्राते ही इन लोगों का हृदय हुष, चाव तथा भय श्रादि श्रनेक भावो से धड़कने लगते थे। २१ फरवरी, १९१४ समस्त भारत मे विद्रोह मचाने का दिन निश्चित हुआ था। तैयारी इसी विचार से हो रही थी। परन्तु ठीक उसी, समय उनके विशाल आशा-तरु की जड़ में बैठा एक चूहा उसे काट रहा था। तने के एक-दम खाख ते ही जाने पर आँघी के एक ही थपेड़े से वह जमीन पर गिर जायगा, यह वे नही जानते थे। चार-पॉच रोज पहले सन्देह हो गया। कृपाल की कृपा से सब गावर हो जायगा, इसी भय से करतार ने रासिबहारों से २१ के स्थान पर १९ फरवरी की ही विद्रोह खड़ा कर देने को कहा था। वैसा ही हा जाने पर भी कृपालसिंह को भेद मालूम है। गया। उस विराट् विप्लवायोजन में इस एक नर-पिशाचा का श्रास्तित्व कितना भयानक परिणास का कारण हुआ। रासविहारी और करतारसिंह भी केाई यथोचित प्रबन्ध कर अपना भेद नं छिपा सके, इसका कारए भारत-दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या हैं। सकता है ?

पागल करतार ४०-६० व्यक्ति लेकर पूर्व निश्चय के अनुसार १६ फरवरी के। फिरोजपुर-छावनी में जा पहुँचे। आप—अभी कुछेक घरटे के बाद रणचर्छी का तार्डव नृत्य प्रारम्भ हो जायगा! करतारिह अपने तिरङ्गे भएडे अभी-अभी भारतभूमि मे फहरा देंगे! आज ही और अभी गुरु गोविन्द के अनुयावी करतार तथा उसके सहकारियों में बढ़-चढ़ के मरने-मारने की उत्कर्ण पैदा हो जायगी।

करतारसिंह छावनी मे घुस गए। अपने साथी फौजी हवलदार से भिले। विद्रोह की बात कही। परन्तु कुपाल ने ते। पहले ही सब कुछ बिगाड़ रक्खा था। भारतीय 'सैनिक निःशस्त्र कर दिए गए थे। धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ हो रही थीं। हवलदार ने साफ इन्कार कर दिया। करतारसिंह का आपह व्यर्थ हुआ। निराश, हताश लौट श्राए। सब प्रयत्न, सब परिश्रम, एकद्म च्यर्थ हो गया। पञ्जाब मे गिरफ्तारियों का बाजार गर्म हो गया। विपत्ति मे पड़ते ही श्रनेक विष्तवी श्रक्तलमन्द् बनने लगे। उन्हे अपने आदर्श मे भ्रम दीखने लगा। आज वह पकड़ गया, कल वह फूट गया। ऐसी ही दशा मे रासू बाबू इताश है। कर मुद्दें की नाई लाहीर के एक मकान में पड़े थे। करतारसिंह भी आकर एक चारपाई पर दूसरी श्रोर मुँह करके लेट गए। वे एक दूसरे से कुछ बोले नहीं। परन्तु चुप ही चुप से एक दूसरे के हृद्य में वे घुस कर सब संमक्त गए थे। उनकी उस समय की वेदना का अनुमान हम लोग क्या लगा सकेंगे ?

दरे तकबीर पर सर फोड़ना शेवा रहा अपना ! वसीले हाथ ही आए न क़िस्मत आज़माई के !!

#### करतारसिंह

निश्चय हुआ, सभी पश्चिमो सोमा से इस पार लॉघ कर विदेशों में चले जाएँ। रासू बाबू कलमा पढ़ने लगे। परन्तु इन्होंने एकां- एक निश्चय बदल डाला। वे बनारस चले गए। परन्तु करतारिं सिंह पश्चिम की ओर चल दिए। वे तीन व्यिक अे—औ० करतारिंसह, ओ० जगतिंसह तथा ओ० हरिनामिंसह दुएडा, ब्रिटिश-भारत की सीमा से पार निकल गए। शुष्क पहाड़ में जाते-जाते एक रमणीक स्थान आया। छोटी-सी सुन्दर नदी वह रही थी। इसी के किनारे बैठ गए। चने खोल कर चवाने लगे। कुछ बलपान हो चुकने के वाद करतारिंसह गाने लगे:

"बनी सिर शेराँ दे, की जाणा भड़ज के।"

भावुक करतार किव भी थे। अमेरिका में उन्होंने यह किवता कि थी। मतलब है कि "रोरों के सर पर आ बनी है, अब भाग कर क्या जाएँ गे ?' सुरीली आवाज में यही एक पंक्ति गाई थी। मट से कक गये और वोले—"क्यों जो जगतिंह, क्या यह किवता दूसरों के लिए ही लिखी गई थी ? क्या हम पर इसका कुछ भी दायित्व नहीं ? आज हमारे साथी विपत्ति में फँसे पड़े हैं और हम अपना सर छुपाने की चिन्ता में व्यय हो रहे हैं ?' एक दूसरे की ओर देखा। निश्चय हुआ, भारत लौट कर उन्हें छुड़ाने का प्रयक्त किया जाय, फिर आगे नहीं गए—वहों से लौट आए। जानते थे, सत्यु मुँह फाड़े उनकी प्रतीज्ञा में खड़ी है। परन्तु इससे क्या होता था। उनकी तो उत्कट इच्छा यही थी, कि कहीं कोई घमासान शुक्त हो जाए,

लड़ते-लड़ते प्राण दे दें। सरगोधा के पास चक नम्बर ५ में गए।
फिर से बिद्रोह की चर्चा छेड़ दी। वहीं पकड़े गए। जल्लीरों से जकड़ दिए गए। निर्भीक वन्दो विद्रोही करतारसिंह लाहौर स्टेशन पर लाए गए। पुलिस-कप्तान से कहा—"मि० टॉमिकन, कुल खाने को तो लादो!" त्रोह! कितना मस्तानापन था! उस सुन्दर मूर्ति को देख कर शत्रु-मित्र सभी सुग्य हो जाते थे। गिर-प्तारी के समय वे बड़े प्रसन्न थे—प्रायः कहा करते थे— "साहस से मर जाने पर सुमे 'वाग्री' का जिताव देना। कोई याद करे तो 'वाग्री' करतारसिंह कह कर याद करे।"

जेल में वन्द होने पर भी उस अशान्त हृद्य की शान्ति न मिली। एक दिन लोहा काटने के यन्त्र मंगवा लिए। ६०-७० अभियुक्तों को इकट्ठा किया। निश्चय हुआ, चार-पाँच के अलावा—जेािक विलक्कल निर्वेल तथा निर्देष थे—सभी लोग उसी रात के। भाग निकलें। वाहर से यह समाचार भी आ गया था कि लाहोर-छावनी मेगजीन से इख्राज महाशय सहायता के लिए तैयार हैं। निश्चय हुआ है कि ५०-६० व्यक्ति जेल से निकलते ही सीघे लाहोर-छावनी जाएँ। उन लोगों की सहायता से मेगजीन से सामान निकाल कर सभी के। सशस्त्र कर दिया जाय और उसके वाद फिर से विद्रोह किया जाय। विचार था, जेल तेाड़ कर की तैयारी में जुट जाएँ। परन्तु करतारसिंह के लिए. उस निराशा और विफलता के युग में ऐसी आशा दुराशा-मात्र

श्री। किसी एक साधारण क़ैदी को कुछ भेद मिल गया। सभी को कोठिरियों में वन्द कर दिया गया। बेड़ियाँ पहना दी गई तलाशी हुई, सब चीजे करतारिस की कोठरी में पानी की सुराही रखने वाले स्थान के नीचे खुदे हुए एक छेद में मिल गई। सब प्रयक्ष निष्फल हो गया।

श्रमियोग चला। उस समय करतारसिंह की श्रायु केवल साढ़े श्रठारह वर्ष की थी। सभी श्रभियुक्तों में से श्राप छोटी अवस्था के थे। परन्तु जज महोदय लिखते हैं:

He is one of the most important of these 61 accused, and has the largest dossier of them all. There is practically no Department of this Conspiracy in America, on the voyage, and in India in which this accused has not played his part.

एक दिन त्रापके वयान देने की बारी आई। आपने सव मान लिया। सब कुछ मानता देख कर जज महोदय लिखने से रुक गए। सारा दिन करतारसिंह वयान देते रहे। मुँह में क़लम दबाए जज देखते रहे, कुछ लिखा नहीं। बाद में इतना ही कहा—"करतारसिंह! आज तुम्हारे बयान नहीं लिखे गए। तुम सोच-समम कर बयान दो। तुम जानते हो, तुम्हारे अपने ही बयानों का क्या नतीजा निकल सकता है ?"

देखने वाले बताते हैं, जज के इन शब्दो पर उसने एक

उस दिन श्रदालत उठ गई। श्रगले दिन फिर करतारसिंह का बयान शुरू हुश्रा। जज लोगों की पहले दिन कुछ ऐसी धारणा थी कि करतारसिंह ऐसा बयान भाई परमानन्द के इशारे पर दे रहा है। परन्तु वे वैसविक तरुण हृदय के गाम्भीर्य की नहीं समम पाए थे। करतारसिंह का बयान ज्यादा जोरदार, ज्यादा जोशीला तथा पहले दिन की तरह स्वीकृति-सूचक था।

अनत मे आपने कहा—''मेरे अपराध के लिए मुक्ते या तो आजीवन कारागार का दण्ड मिलेगा, या फॉसी ! परन्तु मैं तो फॉसी को ही श्रेय दूंगा ताकि शीघ्र ही फिर जन्म लेकर भारतः स्वतन्त्रता-युद्ध के लिए तैयार हो जाऊँ। जब तक भारत स्वतन्त्र न होगा, तब तक ऐसे हो बार-बार जन्म धारण कर फाँसी पर लटकता रहूँ, यहां अभिलाषा है और यदि पुनर्जन्म में स्त्री बना तो भी अपने ऐसे विद्रोही पुत्रों के। जन्म दूँगा।''

श्रापकी दृढ़ता ने जज लोगों को भी प्रभावित किया, परन्तु उन्होंने एक उदार शत्रु की तरह श्रापकी वीरता को वीरता न कह कर, ढिठाई के शब्द से यांद किया। जज महोदय लिखते हैं:

He is a young man, no doubt; but he is certainly one of the worst of these conspirators; and is a thoroughly Callous Scoundrel, proud of his exploits, to whom no mercy, whatever, can be or should be shown.

वीर श्रीर उदार शत्रु पराजित सैनिक से ऐसा व्यवहार नहीं किया करते। परन्तु यहाँ ऐसा ही हुआ। करतारसिंह को केवल गालियाँ ही मिली हों, से। ही नहीं, मृत्यु-द्र्य भी मिला। उन्हीं को ढूँ दृते हुए पुलिस वालों के हाथ से पानी पीकर कई बार चम्पत हो जाने वाले वीर करतार श्राज विद्रोह—वगावत—के अपराध मे मृत्युद्र्य के भागी बने। श्रापने वीरता-पूर्वक मुस्कराते हुए जज से कहा—"Thank you!"

करतार, तुम्हारे जीवन में कौन ऐसी विशेष घटना हो गई थी, जिससे तुम मृत्यु-देवी के ऐसे उपासक बन गए ? करतार-सिंह फाँसी की कोठरी में बन्द हैं। दादा आकर पूछते है— करतारसिंह किन के लिए मर रहे हो ? जो तुम्हे गालियाँ देते हैं ? तुम्हारे मरने से देश का कुछ लाभ हो, से। भी तो नहीं दीखता ?

करतारसिंह ने धोरे से पूछा—''पितामह, श्रमुक व्यक्ति कहाँ है ?"

"स्रोग से मर गया।"

"अमुक कहाँ है ?"

"हैजे से मर गया।"

"तो क्या श्राप चाहते थे, कि करतारसिंह भी विस्तर पर महीनों पड़ा रह कर, दर्द से कराहता हुआ, किसी रोग से ८० व्या १ क्या उस मृत्यु से यह मृत्यु अच्छी नहीं १ ' दादा चुप हो गए।

श्राज दुनिया में फिर प्रश्न उठता है, उनके मरने से लाम क्या हुआ ? वे किस लिए मरे ? उत्तर स्पष्ट है। मरने के लिए मरे। उनका श्रादर्श ही देश-सेवा में मरना था, इससे श्राधक वे कुछ नहीं वाहते थे। मरना भी श्रज्ञात रह कर चाहते थे! उनका श्रादर्श था—Unsung Unhonoured and unwept.

" चमन ज़ारे 'मुहब्बत में उसी ने बाग़बानी की— कि जिसने अपनी मेहनत को ही मेहनत का समर जाना! नहीं होता है मोहताजे जुमायश फ़ैज़ शबनम का, अंधेरी रात में मोती छुटा जाती है गुलशन में॥"

डेढ़ साल तक | मुकदमा चला। सम्भवतः वह १९१६ का नवम्बर हो था, जबिक उन्हें फॉसी पर लटका दिया गया। वे उस दिन भी सदा की तरह प्रसन्न थे। उनका वजन १० पाउएड वढ़ गवा था। "भारतमाता की जय" कहते हुए वे फॉसी के तज़्ते पर चढ़ गए।



#### (3) (4m) (3)

## श्री० बी० जी० पिङ्गले

फटे हुए माता के अञ्चल को बढ़कर सीने वाले! तुझे बधाई है ओ पागल! मरकर भी जीने वाले!!

पाकर, श्रभी उनका वचपन वीतने भी न पाया था, कि
 राुलाभी के थपेड़े से वह भावुक हृदय कराह उठा। घर वालों
 ने इञ्जीनियरिङ्ग की शिक्षा पाने के लिए उन्हें श्रमेरिका भेज दिया,
 वस वहीं पर उन्होंने विष्तव-दल की दीक्षा ली श्रीर फिर भारत
 को वापस श्रा गए। उस वेचैन हृद्य ने श्रव एक क्ष्म भी
 वेकार खोना गवारा न किया भारत में श्राने पर घर न जाकर,
 पिड़ ले सीधे वड़ाल पहुँचे श्रीर वहाँ के क्रान्तिकारियों को
 पञ्जाब के वलवे की सूवना देकर उनसे सम्बन्ध स्थापित किया।
 पञ्जाब तथा बङ्गाल के दलों के मिल जाने पर कार्य जोरों से
 होने लगा। श्रिषक से श्रिषक वादाद में वम् वनाने की व्यवस्था
 न्ती गई श्रीर सङ्गठन को काकी विस्तार दिया गया।

रासिवहारी के दल से मिल कर पिङ्गले काशी पहुँचे। दो-तीन दिन वहाँ रहने के वाद कुछ लोगों ने उनसे पञ्जाव जाने का अनुरोध किया। अस्तु, अधिक से अधिक सख्या में वम् भेजने का कह कर पिङ्गले पञ्जाव पहुँचे और एक ही सप्ताह में वहाँ की सारी व्यवस्था जान कर फिर काशी वापस आ गए। इस वार वह रासिवहारी को पञ्जाब ले जाने के लिए ही आए थे, किन्तु कारणवश उनके स्थान पर स्वर्गीय शचीन्द्रनाथ सान्याल को ही जाना पड़ा। एक साघारण से हिन्दुस्तानी के वेष में शचीन्द्र की साथ लेकर पिङ्गले अमृतसर के एक गुरुद्वारे में पहुँचे। इन्हें पञ्जाबी बोलने का अच्छा अभ्यास था। अस्तु, कुछ दिन वहाँ ठहर कर सङ्गठन के। श्रीर भी दृढ़ वनाया गया। उस समय पिङ्गले तथा करतारसिंह ही पञ्जाव के आन्दोलन की जान थे। सब ठीक हो जाने पर रासविहारी भी पञ्जाब आ गए। विप्तव का आयोजन जोरों के साथ होने लगा। शचीन्द्र वायू को वनारस का भार सौंपा गया। २१ फरवरी विप्तव का दिन था। किन्तु अभी तो भारत को। कुछ और ठोकरें खानी थीं। श्रस्तु, लीलामय की इच्छा के विरुद्ध यह काम न हो सका, अर्थात् पुलिस के एक भेदिए ने सारे परिश्रम पर पानी फेर दिया। गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाने पर सारा दल छिन-भिन्न हो गया! आज ते। जीवन-मरण के साथी थे, कल वे ही जेल में तिल-तिल कर प्राण देने लगे।

रासिवहारों के साथ वनारस वापस जाते समय पिङ्गलें विष्तव का प्रचार करने के लिए फिर मेरठ-छावनों में घुस पड़ें। एक मुसलमान हवलदार ने उन्हें वहुत कुछ आशा दिलाई और उन्हों के साथ वनारस आया। रासिवहारों ने पिङ्गलें के। ऐसे समय में सिपाहियों के बीच जाने से वहुतेरा मना किया, किन्तु वे फिर भी निराश न हुए और अन्त में उन्हें भी अनुमित देनी पड़ी। पिङ्गलें के। दस वड़े-बड़े वम देकर रवाना किया गया। **密) (部) (窓) (部) (密) (密) (密) (密) (図) (図) (図) (図) (図)** 

रासिबहारी का श्रतुमान सत्य निकला, देशद्रोही मुसल्मान हवलदार ने उन्हें मेरठ-छावनी में ही गिरफ्तार करवा दिया। राउलेट रिपोर्ट में पिङ्गले के पास वाले वमों के बारे में लिखा है:

One bomb was sufficient to annihilate half a regiment.

रासिबहारी ने बाद में अपनी डायरी के कुछ पृष्ठ देते हुए लिखा था—''यदि मैं जान पाता, कि पिङ्गले अब मुक्ते फिर न मिल सकेगा तो उसके लाख आग्रह करने पर भी उसे अपने पास से जाने न देता। उस सुदृढ़ गोरे शरीर वाले वीर के अभिमान भरे ये शब्द कि 'मैं एक वीर सैनिक की हैसियत से केवल कार्य करना जानता हूँ' अब भी कानों में गूँजते रहते हैं और उसकी तीत्र बुद्धि का परिचय देने वाली वे बड़ी-बड़ी ऑस्ं सुलाने पर भी नहीं मूलती।"

श्रदालत से उन्हें फॉसी की सजा मिली। १६ नवम्बर का दिन था। प्रातःकाल श्रौर साथियों के साथ लाकर उन्हें फाँसी के तख्ते के पास खड़ा किया गया! पूछा—"कुछ कहना चाहते हो?" पिङ्गले ने कहा—"दो मिनट की छुट्टी भगवान से प्रार्थना करने के लिए मिलनी चाहिए।" हथकड़ी खोल दी गई श्रौर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा:

"भगवन्! तुम हमारे हृद्यों को जानते हो। जिस पवित्र कार्य के लिए आज हम जीवन की वित चढ़ा रहे हैं, इसकी

रत्ता का भार तुम पर है। भारत स्वाधीन हो, यही एक कामना है।"

इसके बाद स्वयं ही फाँसी की रस्सी गते मे डात ती और तखता खिंचते हो पहले ही फटके में उनके प्राण-पखेरू उड़ गए!

W

# श्री॰ जगतसिंह

पके जन्म, निवास-स्थान आदि का पता तो लग न सका, हॉ, इतना अवश्य मालूम है कि आए दिन बहुत से सिक्खों को अमेरिका जाते देख आप भी वहीं चले गए थे और रादर की बात छिड़ने पर देश में स्वाधीनता-समर में दी-दो हाथ करने की लालसा से फिर वापस आ गए थे। इनका शरीर बड़ा सुदृढ़ तथा बलिष्ट था और सिक्खों में भी इनके समान दैत्याकार शरीर वाला और कोई न था।

उस दिन छपाल की छपा से विप्लव का सारा प्रयास विफल हो जाने पर एक बार भाग्य-परीक्षा के तौर पर फिर से कार्य आरम्भ किया गया। रासबिहारी के सब साथी तो पकड़े जा चुके थे। पुलिस का आतङ्क अभी उसी भाँति जारी था। प्रत्येक पल पर विपत्ति की सम्भावना थी। अस्तु, किसी काम से जगतसिंह की दो और साथियों के साथ कहीं बाहर रवाना किया गया।

#### ල) <del>කෙන</del> (ල) <del>කෙන</del> (ල) <del>කෙන</del> (ල) <del>කෙන</del> (ල) <del>කෙන</del> (ල) <del>කෙන</del> (ල)

तीन सिक्खों को ताँगे पर जाते देख पुलिस ने, आ घेरा और थाने में चलने को मजबूर करने लगे। वे वीर जानते थे कि थाने में जाना मौत के मुँह में जाना है और वहाँ जाकर नाम-घाम का ठीक-ठीक पता वे देन सकेंगे। अतः अन्तिम बार भाग्य-परी चा करने का निश्चय कर इन तीनों ने ही गोली चलाना शुरू कर दिया।

कुछ देर तक गोली चलने के बाद इनमें से एक तो निकल गया और एक पुलिस के हाथ आ गया। तीसरे व्यक्ति जगत-सिंह जिस समय पुलिस के हाथ से बच कर एक पाइए पर पानी पीने के बाद हाथ पोछ रहे थे तो पीछे से एक इनसे भी अधिक शिक्तशाली मुसलमान ने आकर इनके दोनों पैर इस मजवूती से-पकड़ लिए कि ये फिर वहाँ से हिल भी न सके।

जमीत पर गिरते ही इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया! और लोगों के साथ अभियोग चलते पर इन्हें भी वही फाँसी की आज्ञा हुई और इस प्रकार ये भी अपना पार्ट पूरा कर: विप्लव-नाटक के एक और दृश्य के। समाप्त कर गए।



# श्री० बलवन्तसिंह

वड़े ईश्वर-भक्त थे। धर्मनिष्ठा के कारण उन्हें सिक्खों का पुरोहित वना दिया गया था। शान्ति के परम उपासक वलवन्त का स्वभाव वड़ा मृदुल था। वे सुमधुर भाषीः क्षे । पहले-पहल वे ईश्वरोपासन की श्रोर लगे। फिर लोगों के। उस श्रोर लाने की चेंदा प्रारम्भ की। बाद में लोगों के कद्द तूर करने के प्रयास में धोरे-धोरे गौराङ्ग महाप्रमुश्रों से मुठभेड़ होती गई श्रीर अन्त में फाँसी पर मुस्कराते हुए श्रापने प्राग्ण न्याग किया।

श्री० वलवन्तसिंह का जन्म गाँव .खुद्पुर जिला जालन्धर -में १ली श्राश्विन, संवत् १९३९ विक्रमी शुक्रवार की हुआ था। श्रापके पिता का नाम सरदार बुद्धसिंह था। परिवार बढ़ा धनाड्य था। पिता को धन के अतिरिक्त स्वभाव तथा अन्य गुणों के कारण सभी मान तथा श्रादर की दृष्टि से देखते थे। श्रापका होश संभातते ही आदमपुर के मिडिल स्कूल में शिचा के लिए दाखिल करवा दिया गया। विद्यार्थी-जीवन मे ही आपका विवाह हो गया। परन्तु विवाह के बाद शीघ ही धर्मपत्नी की मृत्यु हो -गई। मिडिल पास किए बिना ही स्कूल छोड़कर वे फ़ौज मे जा अरती हुए। पल्टन में आपका सन्त कर्मसिंह जी से संसर्ग हुआ। उनकी सङ्गति से आपका ईश्वर-भजन की ओर भुकाव है। -गया । दस साल व्यों-त्यों नौकरी की, फिर एकाएक नौकरी छोड़ श्रपने गाँव मे रह कर ईश्वरोपासना शुरू कर दी। पल्टन की नौकरी में ही आपका दूसरा विवाह भी हुआ था। गाँव के पास एक गुफा थी। उसी में वन्द रह कर भगवद्भजन में तल्लीन रहने लगे। ग्यारह महीने वहीं रहने के बाद बाहर आते ही सन् १९०१ में कैनाडा जाने का निश्चय कर, उधर ही प्रस्थान कर दिया।

### बलवन्तसिंह

**名)** -----(名) -----(A) ------(A) -----(A) -----(A

कैनेडा में जाकर आपने अपने दूसरे साथी श्री० भागसिंह जी से, जिन्हें एक देश-द्रोही ने बाद मे गोली मार दी थी, मिल कर गुरुद्वारा बनाने का कार्य आरम्भ किया। बैङ्कोवर मे ही उनके प्रयत्न से अमेरिका का सब से पहला गुरुद्वारा स्थापित हुआ। उस समय वहाँ गए हुए भारतवासियों मे कोई सङ्गठन न था। उन्हें गोरे लोग तङ्ग किया करते थे, परन्तु हमारे नायक वहाँ गए तो उन्होंने इन सब बुटियों को दूर करने का भरसक प्रयत्न क्य

सस्कार करने में बड़ी विपत्ति होती। मुद्दें जलाने की उन्हें आज्ञा सस्कार करने में बड़ी विपत्ति होती। मुद्दें जलाने की उन्हें आज्ञा न थी। ऐसी अवस्था में बेचारे उन लोगों के। अनेकानेक कच्ट सहन करने पड़ते। कई बार उन्हें वर्षा में, बर्फ में, शव के। जङ्गल में ले जाकर, कुछ लकड़िय़ाँ इकट्टी कर, तेल डाल आग लगा कर भागना पड़ता। ऐसी अवस्था में भी कैनेडियन लोगों की गोली का निशाना बनने का डर रहता। श्री० बलवन्तसिंह जी ने यह असुविधा दूर करने का प्रवन्ध लिया। कुछ जमीन खरीद ली। दाह-संस्कार करने की आज्ञा भी प्राप्त कर ली। गुरुद्वारे में भार-तीय मजदूरों का सङ्गठन भी करने लगे। उनमें सबिरित्रता तथा ईश्वरे।पासना का प्रचार किया करते। गुरुद्वारा बड़े प्रयत्न से अन पाया था, उन सब में आपका परिश्रम ही सबसे अधिक था, अतः सब ने मिल कर आपको ही ग्रन्थी बनाना निश्चित किया। ा अध्या । अध्या अध्या अध्या । अध्या ।

सिक्ख लोग वड़े हृष्ट-पुष्ट तथा परिश्रमी होते हैं। उनके कैनाडा मे जाने से गोरे सचदूरों की क़द्र कम हो गई। उधर अङ्गरेच मचदूरों से उनका वेतन भी कही कम होता। उनके पहले दल के पहुँचते ही गोरे मजदूरों ने दुझा-फिसाद शुरू कर दिया था। परन्तु योद्धा-वीर सिक्ख इन वातों से डरने वाले नहीं थे। इससे गोरे और भी चिढ़ उठे। और उधर गुरुद्वारा वनने से इनका सङ्गठन वढ़ने लगा। नवीन त्रागन्तुको का हर प्रकार की सुविधा होने लगी। यह सब देखकर वहाँ की गोरी सरकार ने उनको निकालने के लिए यत्कि व्यत उपाय दुँ दुने शुरू किए। इसिप्रेशन विभाग वालों ने भारतीय सचदूरों के वहुत-कुछ फुसला कर हरहूरास नामक द्वीप मे चले जाने पर राजी करने का प्रयत्न किया। उस द्वीप की वहुत तारीक की राई। परन्तु भाई वलवन्तसिह जी खूब सममते थे कि यह सव धोले की टट्टी है। आपने अपने किसो विश्वस्त सन्जन को वह स्थान देख आने के लिए भेजा। उन सजन का नाम था श्री० नागरसिंह। उन्हें वहाँ इमित्रेशन विभाग वालों ने भारत से पाँच मुरन्त्रे जमीन श्रीर पाँच हजार डॉलर देने का लोभ देकर इस बात पर राजी करना चाहा कि वह भारतवासियों के हरहरास में आने पर राजी कर दें। उन्होंने आते ही सब भेद खाल दिया। इमिग्रेशन विभाग वाल भी खुल खेले। अब खुल्लमखुल्ला



श्री० बदुकेश्वर दत्त

#### बलवन्तसिंह

प्रवासी भारतवासियों की इच्छा थी कि वे लोग भारत लौट कर अपने परिवारों की साथ ले जा सकें। बहुत दिनों तक खींचातानी हुई। आखिर एक सलाह सोची गई। श्री० बलवन्त० सिंह, श्री० भागसिंह तया भाई सुन्दरसिंह जी की भारत लौट कर अपने परिवार लाने के लिए भेजने का प्रस्ताव हुआ। वे तीनों सडजन भारत की लौट आए।

१९११ में वे फिर संपरिवार रवाना हुए। हॉङ्गकॉङ्ग पहुँच कर टिकट न मिलने के कारण रुक जाना पड़ा। वहीं पड़ें रह कर वह वैङ्कोवर-गुरुद्वारा वालों से पत्र-ज्यवहार द्वारा सलाह करते रहे। आखिर तीनो सन्जन चल दिए। श्री० सुन्दरसिंह जी तो गए वैङ्कोवर को तथा शेष दोनो सन्जन तीनो परिवारों सिहत सान्फान्सिको रवाना हुए। भाई सुन्दरसिंह तो वैङ्कोवर पहुँच गए, परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका भी तो आखार गोरों का देश या और इघर तो वे ही गुलाम भारतवासी थे, परिवारों सिहत उन दोंनों सन्जनों को वहाँ उतरने की आज्ञा न मिली। वे फिर हॉङ्गकॉङ्ग लौट आए। फिर बहुत दिन बाद बड़े यह से परिवारों के लिए वैङ्कोवर के टिकट मिले। वेङ्कोवर मे उन दोनो सन्जनों को तो उतरने की आज्ञा मिल गई, परिवारों को उतरने की आज्ञा न मिली। वड़ा मन्नमट बढ़ा। आखार

परिवारों को उतने दिनों तक उतरन की श्राज्ञा मिली, जितने 'दिनो में कि आशा की जा सकती थी कि इमिय्रेशन विभाग के केन्द्रीय कार्यालय श्रोटावा (Ottava) से श्रन्तिम श्राज्ञा श्रा जायगी। परिवार उतरे तो सही, पर जमानत पर। जमानत की अवधि पूरी हो जाने के दो दिन बाद इमिग्रेशन विभाग वाले परिवारों को लेने के लिए आए, परन्तु सिक्ख मान के लिए तैयार हो गए। श्रक्तसर लोग जरा गरम हुए, परन्तु वीर योद्धात्रो की लाल आँखें देख, अपना-सा मुँड लेकर लौट गए। लाल श्रॉखों के पीछे कीन-सांबल था, कौन-सी दृद्ता थी श्रीर कौन-सा निश्चय था जिससे कैनाडा की राजशिक श्रीर उनका इमिप्रेशन विभाग थर-थर काँप उठे, श्रीर उन परिवारों को वहीं रहने दिया गया-यह बातें आज गुलाम भारतवासी नहीं समभ सकते। उनकी कृप-मण्डूकता, उनका सङ्कोर्ण दृष्टि-कोण नहीं समभ सकता, कि राष्ट्रों को बनाने में कैसे समय, कैसी घड़ियाँ उपस्थित हुआ करती हैं। स्वतन्त्र भारत श्रपने स्वातन्त्रय संप्राम की इन श्रद्धितीय घटनाश्रों को याद किया करेगा। उस समय के इतिहास-लेखक ही इन सब बातो को खूब विस्तार से श्रौर वास्तविक रूप में तिख सकने का सुत्रवसर या सकेंगे। तब दफा १२४—ऐ आदि विकराल दानव गला दबाए, श्रॉखे निकाले उनकी सॉस बन्द नहीं किए रहा करेंगे। वे परिवार तो वहीं रह गए, परन्तु शेष भारतीयों के परिवार लाने की समस्या वैसे की वैसी खड़ी रही। दो साल तक निरन्तर

क्षा किया, परन्तु परिणाम कुछ न निकला। आखिर तय पाया कि इक्षलैएड की सरकार तथा जनता और भारत सरकार तथा जनता के सामने अपनी मॉर्गे रक्खी जावें और उनकी सहायता से इस उलमन को सुलमाया जाय।

एक डेप्टेशन बनायां जो इक्तलैएड भी गर्या श्रीर भारतवर्ष भी। इसके तीन सद्स्यों में एक हमारे नायक श्री० वज्ञवन्त-सिंह भी थे। इङ्गलैएड गए। सभी उच्च अधिकारियों से मिले। कहा गया—''मामला भारत सरकार द्वारा यहाँ पहुँचना चाहिए।' निराश हो भारत मे आए। आन्दोलन शुरू किया। उस समय श्रमुख नेता लाला लाजपतराय जी ने भी सड़ा सा उत्तर देकर उनसे पीछा छुड़ा लिया था। फिर क्या था? थोड़े से सदजनों की सहायता मिली। सार्वजनिक सभाएँ की गई'। कोघ था, श्रावेश था, घायल राष्ट्रीय भाव था, विवशता थी; श्रीर धी घोर निराज्ञा । जले दिलों से जो कुछ निकला, कहा और फिर ? सर माईकेल श्रोडायर श्रपने, "India As I knew it" नामक -प्रनथ में लिखते हैं :—"At this stage I sent a warning to the delegates that if this continued, I would be compelled io take serious action......The delegates on this asked for an interview with me. I had a long talk with them and repeated my warning. Two of them were...and specious, the manner of the third seemed to be that of a dangerous revolutionary. They wished to see the Viceroy and so sending them on to him, I particularly warned him about this man."

यह तीसरे सन्जन, जिन पर हमारे लाट ने इतना कुछ कह हाला है, यह वही हमारे नायक बलवन्त थे। उस भावुक ह्यद ने तों गहरे घाव खाए थे। आत्म-सम्मान का भाव बार-बार ठुकराया जा चुका था। उन्होंने घीरे-घीरे निश्चय कर लिया था कि भारत को हर सम्भव उपाय से स्वतन्त्र करवाना ही प्रत्येक भारतवासी का सर्व-प्रथम कर्चन्य है। खैर—

हेपूटेशन हताश-निराश हो सन् १९१४ के आरम्भ मे वापस लौट गया। इन्हीं दिनों भारतीय विद्रोही श्री० भगवानसिंह तथा श्री० वरकतुल्ला भी अमेरिका पहुँच गए। संयुक्त राज्य अमेरिका मे इन दिनों हिन्दुस्तान एसोसिएशन (Hindusthan Association) का कार्य जोरों पर होने लगा। ग्रदर-दल, ग्रदर-प्रेस, ग्रदर-अखबार जारी हो गए। परन्तु उपरोक्त हेपूटेशन वाले सन्जमों का उस समय तक उनसे कोई सम्बन्ध न था। किन्तु उनको सर माईकेल श्रोडायर ने ग्रदर-दल का ही प्रतिनिधि लिखा है। अस्तु—

उस समय तक भारतवर्ष के अभियोग अन्य जातियों के सामने नहीं रक्खे गए थे। परन्तु यह डेपूटेशन जापान और चीन के राजनीतिज्ञों से मिलता हुआ ही गया था, और उन्होंने भारत की ओर उन लोगों की सहानुभूति आकृष्ट करने का

अस्ति अस्ति क्षिण कि कि अस्ति कर अपने निष्फल प्रयत्न का इतिहास सुनाते हुए श्री० वलवन्तिसह जी ने एक वड़ी प्रभावशाली वक्तृता दी थी। ऐसी वक्तृताएँ राष्ट्रों के इतिहास में विशेष मान पाती हैं। गहरे मनन के बाद आपको चारों श्रीर से यही सुनाई देने लगा था, उनके अन्तस्तल से यही एक ध्विन उठने लगी थी कि "सब रोगों की एकमात्र औषधि भारत की स्वतन्त्रता है।" आपने भाषण में अपना अनुभव तथा गहरे मनन से जो परिणाम निकाला था,सब कह सुनाया।

लोग डनकी सफाई, शान्ति, वीरता, गम्भोरता और निर्भीकता को देख कर कहा करते थे कि बलवन्तसिंह सिक्खों के पाद्री हैं अथवा सेनापति (General), यह निश्चय करना वड़ा कठिन है। श्रस्तु—

शीघ भविष्य में क्या किया जावे, यह तो कुछ निश्चय करने का अवसर नहीं मिला, कि एक और समस्या सामने आ खड़ी हुई—कामागाटा मारू जहाज आ पहुँचा। किनारे पर लगने की आज्ञा ही नहीं मिली, उलटे उन पर अनेक अत्याचार ढाए जाने लगे। जितने दिनों जहाज वहाँ रहा, उतने दिन सभी भारतीय दत्त-चित्त हो उसी की सहायता में लगे रहे। नेतृत्व फिर हमारे नायक के हाथ में था। आपने दिन-रात एक कर दिया। इतना परिश्रम और कोई कर पाता अथवा नहीं, से। नहीं कह सकते। किराए के किश्त की अदायगी में देर लगवा कर जो अड़चन गोरेशाही डालना चाहती थी, उसका भार भी आप पर पड़ा।

११ हजार डॉलर की आवश्यकता थी। सभा में ११ हजार डॉलर के लिए जो अपील आपने की थी, उसमे इतना दर्द और इतना प्रभाव था कि वर्णन नहीं किया जा सकता। ११ हजार डॉलर इकट्ठे हो गए। उनको आर्थिक आवश्यकताएँ पूरो करने के वाद आप और सलाह-मिशवरा करने के लिए दिन्तिण की ओर बहुत दूर चले गए। अचानक वे अमेरिका की सीमा पर पहुँच गए। गोरी सरकार ने उन्हें पकड़ लिया। कहा—"अमेरिका से आए हो और चोरी से कैनेडा मे प्रविष्ट हुए हो।" यह निराधार दोष भी एक लम्बे मगड़े का कारण हुआ, आखिर कुछ मगड़े के वाद मामला तय हुआ और आप वैद्वोवर पहुँचे। कुछ दिन वाद निराश हो कर कामागाटा मारू जहाज भी लौटने पर विवश हो गया।

कामागाटा मारू के साथ भारत की जितनी आशाएँ सम्बद्ध थीं, सभी एकाएक मटियामेट कर दी गईं। भारत का व्यवसाय की ओर यही तो पहला प्रयत्न था। उसी में भारत-हितकारी शासकों ने पूरी तरह से ऐसा पीसने की कोशिश की कि फिर कोई ऐसी चेंड्टा करने का दुःसाहस न कर सके। कैनेडा में जितने दिन जहाज ठहरा था, उतने दिन उनके साथ जो अमान्तुषिक व्यवहार हुए थे उनका रोमाक्रकारी वर्णन लिखने का यह स्थान नहीं है, पर उनकी याद दिल की आग लगा देती है, पागल कर देती है, रुला-रुला जाती है। उन सब का उत्तर-दायित्व इमिश्रेशन विभाग के वैद्धोवर वाले मुख्य अध्यक्त मिल्हांपिकन्सन पर ही था। ये लोग उन से वहुत नाराज थे। परन्तु

(名) <del>(四) (名) (四) (名) (四) (</del>名) <del>(四)</del> (名) <del>(四)</del> (名) जरा और सुनिए। श्री० बलवन्तसिंह, श्री० भागसिंह ये दो ही सन्जन तो थे, जो पहले दिन से इमिय्रेशन विभाग वालों से वीरतापर्वक लड़ते चले आए थे। कामागाटा मारू जहाज के मामले में भी सभी कार्य इन्हीं दो सन्तनों ने तो किया था। वे इमिग्रेशन विभाग की ऋाँखों के काँटे हो रहे थे। एक देश-द्रोही भाड़े का टट्टू भिल गया। गुरुद्वारे में दीवान हो रहा था। विभीषण ने ईश्वर-भजन से तल्लीन श्री० सागसिंह श्रीर श्री० बलवन्तसिंह पर पिस्तौल से फायर कर दिया। श्री० भागसिंह जो तो वही स्वर्गलोक सिधार गए, परन्तु श्री० वलवन्तसिंह बच गए। गोली उनके न लगकर एक और देशभक्त श्री० वतन-सिंह के जा लगी। वे भी वहीं शहीद हो गए। यह हत्यारा उपस्थित लोगो के पक्षे से बच गया। कैनाडा-सरकार का क़ानून भी उसे कुछ द्रा न दे सका। वह आज भी जीता है। श्राज वह पञ्जाब-सरकार का लाड़ला बना हुआ है। इसने यह सब कारड क्यो किया श्रीर इसमे इसे क्या भलाई दीख पड़ी, यह सब बही जाने !

इसी प्रकार की सरगर्मी से कितने ही महीने गुजर गए।
सन् १९१४ का अन्तिम पच्च आ गया। महायुद्ध छिड़ चुका
था। अमेरिका-स्थित भारतीय सब देश में वापस आने की
तैयारी करने लगे। फिर हमारे नायक वहाँ कैसे ठहर सकते
थे। सपरिवार प्रस्थान कर दिया। आप शहाई पहुँचे, वही
आपके घर एक पुत्र भी चत्पन्न हुआ। वहाँ कार्य के सम्बन्ध

हो उहर गए। वहाँ जो सब कार्य करने को था, करते हुए आप १९१६ में बेङ्कॉक ( Bangkok ) पहुँचे।

उन दिनों सुदूर-पूर्व मे जा विद्रोह के प्रयत्न हो रहे थे, उन्हीं के सङ्गठन तथा नियन्त्रण मे आपको कार्य करने के लिए ठहरना पड़ा था। उन सब विफल-श्रायाजनों का रामाञ्चकारी इतिहास लिखने का यह स्थान नहीं। सप्ताह भर सिङ्गापुर मे जे। रणचरडी का तारहव-नृत्य हुआ था, उसमे साम्राज्यवादी जापान तथा फान्स की सर्व शस्त्र-सुसन्जित सेनात्रों की सहायता से श्रद्धरेज विजयी हुए। भारत का स्वतन्त्रता-प्रयत्न निष्फल हो गया। Eastern Plot खत्म हो गया। ऐसी ही श्रवस्था में श्री० बलवन्तसिंह जी बेङ्कॉक पहुँचे थे। दुर्भाग्यवश श्राप बीमार है। गए। दशा नाजुक है। गई, श्रस्पताल जाना पड़ा। नासमभ डॉक्टर ने ऑपरेशन कर डाला और वह भी बिना क्रोरोफॉर्म सुँघाए ही। श्रापका कष्ट श्रीर निर्वतता बढ़ गई। श्रभी चलने-फिरने योग्य भी न हुए थे कि श्ररपताल वालों ने उन्हें चले जाने का कहा। चलने-फिरने की अयोग्यता की बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया। श्रस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। इतना उतावलापन क्यों किया गया, सो भी सुन लीजिए। बाहर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए खड़ी थी। द्वार से बाहर निकलते न निकलते आपको गिरफ्तार कर लिया

कार्या। वहाँ रहने वाले भारतवासियों के जमानत-स्रमानत के सब प्रयत्न विफल हो गए। स्याम की "स्वतन्त्र सरकार" ने श्री० बलवन्तसिंह जी तथा उनके स्त्रन्य साथियों को चुपचाप भारत की स्रङ्गरेज सरकार के सुपुर्द कर दिया। सो क्यों ? इसका भी एकमात्र कारण यही है कि भारत गुजाम है। गुजाम-जाति के लिए कौन खाहमखाह की बला सिर पर लेता है। खैर!

श्री० बलवन्तसिंह जी को सिङ्गापुर लाया गया। संसार भर की धमिकयाँ तथा लोभ देकर श्रापको सब भेद कह देने के लिए राजी करने के प्रयत्न किए गए, परन्तु उनके पास मौन के सिवा क्या धरा था? श्राखिर १९१६ में श्रापको लाहौर- चड्यन्त्र के दूसरे श्रमियोग मे शामिल किया गया। श्रपराध वही था, जिसमे निष्फलता होने पर मृत्यु-द्रु ही मिला करता है। श्राप पर विद्रोह का दोष लगाया गया। २४ दिन नाटक हुआ। बेलासिंह जैएड आदि कई एक गवाह श्रापके विरुद्ध पेश हुए। नाटक दुःखान्त था। श्रमियुक्त को साम्राज्य को बलि-वेदी पर कुर्बान करने का निश्चय हुआ। मृत्यु-द्रु सुनते ही देवता सहम गए। इस देवता को मृत्युद्रु राचसें- दानवों मे भीषण श्रम्हास मच गया होगा!

कालकोठरी में बन्द हैं, सिक्ख होने पर टोपी नहीं पहन सकते। कम्बल ही सर पर लपेट लिया है। बदनाम करने के लिए किसी ने शरारत की—कम्बल के किसी एक कोने में अफीम बॉध दी और कहा गया कि आप आत्महत्या करना कार कार्य कर के अर्थन का नित से उत्तर दिया—"मत्यु सामने खड़ी है। उसके आलि जान के लिए तैयार हो चुका हूँ। आतम-हत्या कर में मृत्यु-मुन्दरी को कुरूपा नहीं बनाऊँगा। विद्रोह के अपराध में मृत्यु-द्रु पाने में गर्व अनुभव करता हूँ। फाँसी के तखते पर हो वीरतापूर्व प्राण दूँगा।" पूछताछ करने पर भेद खुल गया। कुछ नम्बरदार कैदियो तथा वॉर्डर को कुछ सजाएँ हुई। सभी ने आपकी देशभिक तथा निर्भीकता की दाद दी।

सन् १९१६ के दिन थे। भारतवर्ष मे कालेपानी श्रीर फॉसियो का जोर था। समस्त उत्तर भारत मे एकाएक खलबली मच गई थी। अन्दर ही अन्दर एक विराट् गुप्त-विष्लव का आयोजन हो गया था, यह भारत की जनता न जानती थी। नेतागण उन लोगों को श्रोर ताकने तक का साहस न करते थे। बहुत से लोग सममते थे कि सरकार ने योही देश को भयभीत करने के लिए ऐसे-ऐसे भीपण श्रमियोग चला दिए हैं। जो भी हो, उस विराट् श्रायोजन के निष्फल हो जाने पर भी उसकी सुन्दर-स्मृति वाक़ी है। वह सुन्दर हे, इसलिए कि श्राद्श्वादी युवकों के पवित्र रक्त से लिखों गई है। वाक़ों है इसलिए, कि कुर्वानियों कभी व्यर्थ नहीं जाया करती! इसी वर्ष में (मार्च) चैत्र की १८ तारीख को श्री० बलवन्तसिंह जी की धर्मपत्नों भेंट के लिए गई । पुस्तकें तथा वस्न देकर बताया गया—"कल १७ चैत्र को उन्हें फाँसी दे दी गई।" उनकी धर्मपत्नों कलेजा थाम

## मथुरासिंह

# कर रह गई<sup>(</sup> ।

श्री० बलवन्त की फॉसी के दिन के समाचार बाद में मिले! आपने प्रातःकाल स्नान किया तथा अपने छः और साथियों सिहत (जिन्हें उसी दिन फाँसी मिली थी) भारत-माता के। श्रान्तिम नमस्कार किया। भारत-स्वतन्त्रता का गान गाया। हॅसते-हॅसते फाँसो के तख्ते पर जा खड़े हुए। फिर क्या हुआ ? क्या पूछते हो ? वही जल्लाद, वही रस्सी। ओह! वही फॉसी और वही प्राग्य-त्याग।

श्राज बलवन्त इस संसार मे नहीं, उनका नाम शेष है। उनका देश है, उनका विप्लव है। जब कभी उनकी हार्दिक इच्छा पूरी होगी—भारत स्वतन्त्र होगा—तो वे श्रानन्द श्रौर हर्ष से पुलक्ति हो उठेंगे।

#### 1

# डॉक्टर मथुरासिंह

पी वजूद सब से अधिक विपत्तियाँ सहन करने के, सब से अधिक गणना मे अपने नर-रह्नों को स्वतन्त्रताकी बलि-वेदी पर बलिदान देने के, आज पञ्जाब राजनीतिक चेत्र मे फिसड्डी (Politically backward) प्रान्त कहलातो है। बज्जाल में श्री० खुदीराम बसु फाँसी पर लटके। उन्हें इतना उठाया गया कि आज उनका नाम उस प्रान्त के कोने-कोने में सुनाई देता है। भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त में उनका नाम

सुविख्यात है। परन्तु पञ्जाब मे कितने रह्न देश के लिए जीवन-दान दे गए, कितने ही हँसते-हंसते फॉसी पर चढ़ गए, कितने ही जड़ते-लड़ते छाती मे गोली खाकर शहीद है। गए, परन्तु उन्हें कौन जानता है ? श्रीर कहीं की तो बात ही क्या कहें, पद्भजाब प्रान्त में ही उन्हें कितने लोग जानते हैं ? कोई साधा. रण वैष्त्रविक योंही फॉसी पर लटक गया है। श्रीर उसे ले।ग योंही भूल गए हों, से। भो ते। नहीं। जिन लोगों ने श्रथक परि-श्रम से, त्राद्रम्य उत्साह से तथा त्रातुल साहस से भारते।त्थान के लिए ऐसे-ऐसे यत्न किए जिन्हें आज सुन-सुन अवाक रह जाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं ! यदि ऐसे रहा किसी और देश में जन्म धारण किए होते तो आज उनकी वॉशिङ्गटन, गेरिबॉल्डी, तथा विलियम वॉल्टिस की भॉति पूजा परन्तु उनका एक श्रज्ञम्य श्रपराध यह था, कि वे भारत में पैदा हुए थे। इसी का दग्ड यह है, कि।श्राल उनके। विस्मृति के अन्धकार में फेंक दिया गया है। न उनके कार्य की चर्चा है, न उनके त्याग की, न उनके बलिदान की ख्याति है, न उनके साहस की। परन्तु ऐसी ऋतन्नता दिखाने वाले देश की उन्नति कैसे होगी ?

कट्टर त्रादर्शवादी डॉक्टर मथुरासिंह जी का स्थान वास्तव में बहुत ऊँवा है। त्रापका जन्म सन् १८८३ ईसवी में दुढिचाल नामक गाँव, जिला फेलम (पञ्जाब) में हुत्रा था। त्रापके पिता का नाम सरदार हरिसिंह था। त्रापने पहले त्रापने गाँव में ही शिचा पाई तत्परचात् श्राप चक्रवाल के हाई स्कूल मे पढ़ने लगे। श्रापकी वृद्धि बड़ी तीच्ण थी। श्राप सदैव श्रपने सहपाठियों मे सब से अच्छे रहते थे। वहाँ पर मैद्रिक पास करने के बाद आप प्राइवेट तौर पर डॉक्टरी का कार्य सीखने लगे। मेसर्स जगतसिंह एएड वर्स की दुकान रावलिएडी मे आज भी मौजूद है। वहीं पर आपने यह कार्य सीखना शुरू किया। वड़ी चेष्टा से आप सब कार्य करते। तीन-चार वर्ष मे ही श्राप इस कार्य मे प्रवीग्र हो गए। फिर श्रापने श्रपनी दुकान श्रलग खोल ली। वह दुकान नौशेरा छावनी मे थी, आज भी वह चल रही है। आप सभी देशों से चिकित्सा सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाएँ मॅगवाया करते थे। विशेष शिचा प्रहण करने के लिए आपने अमेरिका जाने का विचार किया। दुकान का मत्मद अभी तय भी न हो पाया था कि आपकी सुपत्नी तथा सुपुत्री का देहान्त हो गया। परन्तु इससे क्या होता था ? आपने उधर प्रस्थान कर दिया। १९१३ में आप चले थे। कुछ श्रिधक धन पास न होने के कारण श्रापको शहाई में ही रुक जाना पड़ा। वहीं पर श्रापने चिकित्सा-कार्य शुरू कर दिया, जिसमे आपको बहुत सफलता हुई। परन्तु आपका इरादा कैनेडा जाने का था; आप कुछ श्रीर भारतीयों के साथ उधर गए.। परन्तु वहाँ पर बहुत दिक्कतें पेश आई'। पहले केवल आप तथा एक और सज्जन की वहाँ खतरने की आज्ञा मिली, दूसरे लोगों को नहीं। इस पर श्रापने वहाँ उतरना उचित न सम्भा। परन्तु साथियों के आप्रह करने पर आप उतरे तो सही, परन्तु वहाँ पर

图) (图) (图) (图) (图) (图) (图) (图) (图) (图) -इमित्रेशन विभाग से अन्य साथियों के लिए भगड़ा शुरू कर दिया । श्रभियोग तक चला । परन्तु क़ानून श्रौर कोर्ट शक्तिशाली लोंगों के लिए होते हैं न कि पराधीन देश वालों के लिए। वहाँ से आपको तथा अन्य भारतीय यात्रियो को वापस लौटा दिया गया। बहाना वही, कि कैनाडा में किसी जहाज द्वारा सीधेनहीं श्राए। श्राप शहाई लौट श्राए। श्राकर भारतीय लोगों मे श्रपनी दीन-हीन दशा की मार्मिक कथा सुनाई श्रीर श्री० बाबा गुरुदत्त सिंह जी को एक श्रपना जहाज बनाने की सलाह दी, तो सीधा कैनाडा जावे। इसी .सलाह पर बाबा जी ने कामागोटा मारू जहाज किराए पर ले लिया और उसका नाम गुरु नानक जहांज रक्ला। श्रापको इधर पञ्जाब श्राना पड़ा। जहाज जल्दी से तैयार हो गया, श्रतः श्राप निश्चित दिन पर वहाँ न पहुँच सके। सिङ्गापुर से ३५ के लगभग अन्य साथियों सहित दूसरे जहाज से चले, ताकि शहाई तक कामगाटा मारू से मिल कर उस पर सवार हो। हॉङ्गकॉङ्ग पहुँचने पर पता चला कि जहाज वहाँ से -भी चल चुका है। इसलिए आप वहीं पर ठहर गए। अब तक श्राप भारत-स्वतन्त्रता के लिए जीवन अर्पण करने का निश्चय कर चुके थे।

हॉक्नकॉक्न मे आपने प्रचार-कार्य शुरू कर दिया। अमेरिका
-से ग़दर-पार्टी का "ग़दर" अखबार आता था। आप भी वहीं
पर वैसा ही गुप्त अखबार छपवाकर लोगों मे बाँटने लगे। उधर
-कामागाटा मारू जहाज पर जो-जो अत्याचार होने लगे उन सब

के समाचार त्रापको मिल रहे थे। जब मालूम हुआ कि कामागाटा मारू जहाज को वापस आना ही पड़ेगा तब आपने बड़े जोरो से प्रचार शुरू किया। उस समय कैएटन मे एक सिक्ख पुलिस--इन्स्पेक्टर महाशय इन सभी श्रान्दोलनों को द्वाने की बहुत चेष्टा कर रहे थे। आपने उनसे मिल कर जो बात-बीत की तो वे महाशय भी इनको सहायता करने लगे। श्राप किसी कार्यवश शङ्घाई गए। जाते समय सब से कह गए कि अब कामागाटा मारू जहाज मे सवार होकर भारत को लौट चलना चाहिए। परन्तु जनका यह निश्चय जान, सरकार ने जहाज को शङ्घाई मे न ठहरने दिया। उसके दो-एक रोज बाद वे सभी लोंग दूसरे जहाजों द्वारा भारत मे लौट आए, कामगाटा मारू जहाज अभी हुगली में ही खड़ा था कि श्राप लोग कलकते पहुँच गए। वहाँ पर सरकार ने आपको पञ्जाब के टिकट देकर गाड़ो पर चढ़ा दिया। श्रमृतसर पहुँचते न पहुँचते बजबज की घटना हो गई। सब समा-चार मिला। क्रोध से विह्वल-से हो उठे। प्रतिहिंसा की ज्वाला थघक रुसे। परन्तु डॉक्टर जी ने अपने अन्य साथियों को समभा-नुभा कर कुछ शान्त किया श्रौर उन्हे प्रचार-कार्य के लिए उद्यत किया तथा स्वय सङ्गठन कार्य शुरू कर दिया। उधर इस विराट् चेष्टा मे आपको बम् बनाने का कार्य सौंपा गया था, आप उसमे थे भो बड़े निपुरा। श्रमेरिका से सकड़ों मतवाले योद्धा विप्तव-श्रप्ति भड़काने के लिए श्राने लगे। सट से सारा प्रबन्ध -हो गया। विप्तव-दत्त का इतना वृहत् सङ्गठन खड़ा हो गया कि

समस्त भारत में एक साथ विद्रोह खड़ा कर देने का विचार उठा श्रीर तिथि तक निश्चित हो गई। देखते-देखते सब प्रयत्न, सब श्रायोजन विफल हो गए। ऋपाल की नीचता से सब किया-धरा वीच मे ही रह गया। पकड़ धकड़ शुरू हो गई। परन्तु आप पकड़े नगए।एक बार एक सरकारी जासूस द्वारा श्राप से कहलाया गया कि यदि वे सरकारी गवाह बन जाय तो उन्हे समा के साथ ही साथ वहुत भारी पुरस्कार भी दिया जायगा। तब आपने उस प्रस्ताव को विलकुल उपेद्या से ठुकरा दिया। फिर एक बार एक ,ख़ुफिया ऑफिसर श्रापके पास तक श्रा पहुँचा। परन्तु वह खूव जानता था कि डॉक्टर साहब बड़े निर्भीक क्रान्तिकारी हैं। अतः उसे उनको श्रकेले गिरफ्तार करने का साहस न हुआ। उलटा वह उनसे कहने लगा कि सरकार ने आपके लिए ज्ञमा प्रदान की है तथा पुरस्कार देने का वचन दिया है, यही कहने के लिए श्राया हूँ। श्राप भी ख़ूब सममते थे कि वह उस समय उन्हें पकड़ने का साहस न कर सकने के कारण ही ऐसी बातें करता था। इसलिए त्रापने कुछ रजामन्दी दिखाई त्रौर उससे पीछा छुड़ा कर बच निकले। इस तरह श्रापने समभा कि श्रब देश मे वचकर रहना एकरम असम्भव है। इसलिए आपने काबुल की स्रोर प्रस्थान कर दिया। वजीराबाद स्टेशन पर पुलिस ने पकड़ लिया, परन्तु वहाँ पर आपने कुछ घूस दे दी और बच निकले। श्राप कोहाट की श्रोर रवाना हो गए। पुलिस को भी समाचार मिल गया। कोहाट ध्टेशन पर पुलिस का बड़ा भारी दस्ता पहरे

भारत के भोतर राज्यकान्ति को सब चेष्टा विफल हो चुकी थी तो क्या, बाहर तो अभी बड़े जोरों से प्रयत्न हो ही रहा था। काबुल में उस समय "भारत की श्रस्थायी सरकार" (Provisional Government of India) वनी हुई थी, जो जर्मनी कमेटी से सहयोग करती हुई भारत-स्वतन्त्रता के प्रयत्न में लगी हुई थी ! उस समय अरब, मिश्र, मैसोपोटेमिया और ईरान श्रादि सभी प्रदेशों मे भारतीय वैसविक-जिनमे हिन्दू-मुसलमान, सिक्ख भी सम्मिलित थे-भारत मे क्रान्ति की चेष्टा कर रहे थे। उसी सब प्रयास मे डॉक्टर साहब फिर से जुट गए। उसी के सम्बन्ध मे आपको जर्मनी जाना पड़ा। कुछ दिनो बाद आप फिर लौट आए। ईरान तक तो आपको बहुत बार जानो पड़ा। फिर निश्चय हुआ कि अस्थाई सरकार की श्रोर से एक स्वर्ण-पत्र रूस के जार के पास इस श्राशय का भेजा जाय कि वह भारत-क्रान्ति की सहायता करे। श्रब की वड़ी शान से प्रध्यान किया गया। कई सेवक तथा सामान से लदे हुए कई ऊँट श्रापके साथ थे। परन्तु उस समय कोई नीच

पुरुष आपकी यात्रा का सब समाचार अङ्गरेज-सरकार को देरहा था, यह वह नहीं जानते थे। ताशक़न्द नगर में आपको गिर-प्तार कर लिया गया। ईरान में लाकर शिनाखत की गई। अभियोग चला। बहुत लोगों ने यत्न किया कि आपको भारत-सरकार के सुपुर्द न किया जाय, परन्तु अब तक अन्य सभी प्रयत्नों में जो बिष्फलता हुई थी, ते। अब क्यों सफलता होती?

लाहीर में लाए गए। इघर उन दिनों में छोडायरशाही का जोरथा। कुछ दिन न्याय-नाटक हुआ। मृत्यु-र्एड सुनाया गया। आपने अत्यन्त आनन्द प्रदर्शित करते हुए सुना। आपके छोटे भैया सुलाकात के लिए गए। आपने पूछा—'क्यों भाई, मेरे मरने की तुम्हे चिन्ता तो नहीं?" बालक ने रो दिया। आपने कोध-मिश्रित उत्साह-बर्डक स्वर से कहा—'वाह जी! यह समय आनन्द मनाने का है। क्या सिक्ख लोग भी देश के लिए मरते समय राया करते हैं? मुक्ते तो अत्यन्त आनन्द है कि मैं भारतीय विप्लव को सफल बनाने के लिए, जो सकते हो सका, कर चुका हूं। मैं बड़ी शान्ति से फॉसी के तखते पर प्राण-त्याग करते।" इस तरह आपने उसका उत्साह बढ़ाया।

फिर १ फिर २७ मार्च, १९१७ का दिन आ पहुँचा। उस दिन फिर वही नाटक प्रारम्भ हुआ। उस दिन के नाटक में एक ही दृश्य हुआ वरना है; और वह भी कुछेक मिनट का। ये पगले लोग न जाने कहाँ से आगए, जिन्हें न मृत्यु का भय था, न

## धन्तासिंह

# श्री० बन्तासिंह

पतन चरम-सीमा की पहुँचा जा रहा है, कुछेक दुःसाहसी वीर ऐसे पैदा हुए, जिन्होंने इस सुन्दर अतीत की मधुर-स्मृति को पुनर्जीवित कर दिया। वे लोग कुछ ऐसे निर्मम और निर्भय होकर जीवन विता गए कि फिर से आशा होने लगो है, कि इस कायरता के युग में भी ऐसे व्यक्ति जन्म धारण कर सकते हैं, जो देश के लिए अपना अस्तित्व तक मिटा सकते हैं। इसीसे तो इस पतित देश के पुनरुत्थान की आशा बँधती है! ऐसे वीर अधिकतर वैप्लिंबक समाज या क्रान्तिकारी दलों में ही मिलते हैं।

बङ्गाल के श्री० यतीन्द्रनाथ मुकर्जी श्रीर श्री० निलनी बागची संयुक्त प्रान्त के श्री० गेंदालाल दीचित, पञ्जाब के करतार सिंह, तथा बब्बर श्रकाली-शहीद उन्हीं लोगों में गिने जाने लायक हैं। श्री० बन्तासिंह जी सगवाल भो ऐसे ही कान्तिकारी थे। पञ्जाब पुलिस श्रापका नाम सुनते हो भय से कॉप उठती थी। जिस तरह श्री० यतीन्द्रनाथ मुकर्जी को Terror of Bengal Police कहा जाता था, ठीक वैसे ही श्रापकी Terror of Punjab

श्रापका जन्म १८९० ईसवी में सगवाल नामक गाँव, जिला जालन्यर में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री० वृटासिंह था। पाँच वर्ष की आयु मे आप स्कूल में दाख़िल किए गए। पढ़ने में वहुत चतुर थे। सातवीं-आठवीं दोनो श्रेणियाँ एक ही वर्ष में पास कर ली थीं। जब आप जालन्यर के डी० ए० वी० हाई स्कूल में पढ़ते थे तब, यानी १९०४-५ में कॉगड़ा में भारी भूकम्प हुआ था, जिससे बहुत हानि हुई थी। आप भी अपने सहपाठियों का एक गुट लेकर धर्मशाला में पीड़ितों की सहायता के लिए गए थे। आपको कार्य-कुशलता और तत्परता देख कर सभी आप पर सुग्य हो गए थे।

उन दिनों में ही आपने अपना एक जत्था सङ्घठित कर लिया था, जिसका नेतृत्व आपके ही हाथ मे था। उसका उद्देश्य दीन-दुखियों की सहायता करना था। इस दल की सहायता से आप लोक-संवा का बहुत कार्य किया करते थे। स्कूल की शिचा समाप्त कर चुकने के बाद आपने विदेश के लिये प्रस्थान किया। पहले-पहल आप चीन गए और फिर वहाँ से अमेरिका चले गए।

श्रमेरिका-वास का श्राप पर वहुत प्रभाव हुआ। पद-पद पर श्रपनी गुलामी का श्रमुभव होता गया। श्रम्तु, श्रापने भारत लौट कर देश को स्वतन्त्र करने का इरादा किया।

श्रापने स्वरेश लौट कर अपने गाँव में एक स्कूल खोला और एक पञ्चायत बनाई। सभी लोग आपका बहुत मान करते थे। इससे आपको ही पञ्चायत का सञ्चालक भी बना दिया गया। शांव के सब लोग उस पद्धायत द्वारा किए गए निर्णयों को सहर्ष शिरोधार्य करते थे। एक बार तो यहाँ तक नौवत आ गई कि आपने चीफ-कोर्ट के फैसले तक को बदल डाला और दोनें। पत्त के लोगों ने आपके निर्णय के आगे सहर्ष सर मुका दिया। बात साधारण न थी, अफसरों के कानों तक पहुँची। बहुत पेच-ताव खाए, बहुत दाँत कटकटाए। उधर आपका घर अमेरिका खे लौटे हुए हिन्दुस्तानियों का केन्द्र भी बना हुआ था। यह रिपोर्ट भी पहुँची। अच्छा अवसर मिला। एक दिन अचानक आपके घर पर पुलिस ने छापा मारा। परन्तु आप घर मे नहीं थे। आपके बहुत से कागजात पुलिस उठा ले गई। उनमे आपके लिखे हुए कई-एक ट्रैक्ट भी थे। उनहे देखकर आप पर वॉरस्ट निकाला गया। परन्तु आप पकड़े न ला सके। बाद में आपको गिरफ्तार करवाने के लिए पुरस्कार भी घोषित किया गया था।

एक दिन श्राप श्रपने साथी श्री० सक्जनसिंह फीरोजपुरी के खाथ लाहौर के श्रनारकली बाजार में होने वाली एक गुप्त मोटिंग में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। श्रनारकली में जाते-जाते एक सब-इन्स्पेक्टर से मुठभेड़ हो। गई। वह श्रापकी तलाशों लेने का श्राप्रह करने लगा। श्रापने बड़े सहजं भाव से उसे सममाने को चेष्टा की कि शरीफ श्रादमी इस तरह व्यवहार नहीं किया करते। श्राप जाइए। हमारी तालाशों लेने का कोई कारण नहीं है। परन्तु वे सब इन्स्पेक्टर साहब भला कब

पीछा छोड़ने वाले थे। जब उसने एक न सुनी, तो घापने कहा— "अच्छा तो ले, तलाशी ही ले ले।" वह तलाशी लेने के लिए जो आगो बढ़ा, तो आपने धोरे से अपना पिस्तौल निकाल, यह कहते हुए कि " तलाशी न लेते तो अच्छा था, हमारे पास तो यही है, सो ले" उस पर फायर कर दिया। सब-इन्स्पेक्टर तो अपनी धुन मे मस्त धराशायी हो गया, परन्तु आप भाग निकले। अभी भागे ही थे, कि आपके साथी के पॉव मे ठोकर लग गई और वह गिर गया। आपने पिस्तौल के जोर से पुलिस और जन-समूह को पीछे रोक रक्खा और उसे उकाकर खड़ा कर दिया। परन्तु चोट अधिक लगने के कारण वह भाग न सका, इसलिए श्री० बन्तासिंह जी भाग निकले। यह दिन-दोपहर का घटना है।

श्राप बचकर निकल गए और मिथाँमीर स्टेशन पर पहुँचे। वहाँ पर पहले ही से पुलिस प्रतीक्षा मे थी। परन्तु आप किसी प्रकार ट्रेन पर सवार हो हो गए। उसी गाड़ी में, उसी डिब्बे में, बहुत से पुलिस के सिपाही सवार हो गए। आपने भी वाड़ लिया। परन्तु अब क्या हो सकता था। अटारी स्टेशन पर जब ट्रेन ठहरने ही वाली थी कि आप ट्रेन से कूद गए। पुलिस वाले हाथ मलते ही रह गए। वहाँ से आप (दोआबे) जालन्धर पहुँचे।

उस समय ग़द्र-पार्टी के तत्कालीन प्रमुख कार्यकर्ता भाई प्यार सिंह को नक्कल-कलाँ, जिला होशियारपुर के जैलदार हा कि अब इन देश द्रोहियों को दण्ड देना चाहिए। आपने भाई बूटासिंह और भाई जिवन्दसिंह को साथ लिया और चन्दासिंह को उसके घर मे जाकर मार डाला। तत्पश्चात् आप अपने कार्य मे जुटे रहे। उसी सिलसिले मे आपने अमृतसर जिले मे एक पुल भी डाईनामेट से उड़ा दिया था।

उसके वाद भो पुलिस से कई वार मुठभेड़ हुई, परन्तु श्रापका कुछ ऐसा रोब छा गया था कि श्रापको देखते ही पुलिस वाले अपना-अपना सिर छुपाने की चिन्ता मे नौ-दो ग्यारह हो जाते। एक बार पुलिस के घुड़सवारों ने आपका पीछा किया। आप साठ मील तक उनके आगे-आगे भागते चले गए। पाठको को यह बात कुछ अस्वामाविक माल्स होगी, परन्तु उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये अमेरिका की ग़द्र-पार्टी के कार्यकर्ता बड़े विचित्र थे। पञ्जाबी जाटो के शरीर बहुत सुन्दर तथा सुदृढ़ होते हैं और फिर ये लाग ता अमेरिका से खास तौर पर दौड़ने का श्रभ्यास करके श्राए थे। उनमे भी श्रो० वन्तासिंह बड़े सुदृढ़ तथा शक्तिशाली थे। बङ्गाल के प्रींसद्ध वैसविक श्री० निल्नी बागची भी गोहाटी मे जब पुलिस से देत-दे। हाथ कर के बच गए थे, तो वे भी एक वार ८० मी ज तक चले थे। दुस्साहसी लोगों के लिए कुछ भी श्रसम्भव नहीं। उस दिन श्रापके पाँव छलनो हो गए, तबीयत खराव हो गई, अतः आप अपने घर चले गए और बहुत

हिनों तक वहीं विश्राम किया।

श्रापको कुछ ऐसा विश्वास-सा हो गया था कि वे किसी श्रपते सम्बन्धी के विश्वासमात से ही पकड़े जायँगे परन्तु स्वाश्य के श्रिषक विगड़ जाने के कारण श्राप कुछ कर न सके! लाहीर-षह्यन्त्र का मुख्य केस जन दिनों चल रहा था। दूसरे बड़े भारी केस के लिए चारों श्रोर घर-पकड़ हो रही थी। इस का सब प्रबन्ध तहस-नहस हो चुका था। ऐसी श्रवस्था में श्रात्म-निर्भरता के श्रितिरिक्त और कोई सहारा शेष न था। इसिलए श्राप को रुग्णावत्था में श्रपते ही घर जाना पड़ा। चहुत दिनों तक वहीं सुरज्ञित रहे। परन्तु बाद में एक सन्वन्धी चन्हें श्राप्रह करके श्रपने घर ले गया, ताकि उनकी चिकित्सा कुछ श्रीर तनदेही से की जा सके। व इसका श्राप्रह टाल न सके। वहाँ पर जाकर टिक्ने के वाद शिश्र हो डसी रिश्वेद्रार ने पुलिस के। चुला किया। होशियारपुर के सुपरिन्टेण्डेल्ट चड़ी भारी संस्था में सश्ख सैनिकों के। लेकर वहाँ पर्हुंचे।

पुलिस ने चारों छोर से घेर लिया। उस होटी कोठरी के द्वार सोलते ही सामने पुलिस खड़ी देखकर आप खिलखिला कर हम पड़े और अपने सम्बन्धों से कहने लग—"माई! पुलिस को बुलाना था, तो सुमे एकदम निशस क्यों कर दिया था ? पिस्तौल-रिवॉल्बर नहीं तो एक लाठी या हरहा हो रहने देते। एक वीर सैनिक की भाँति लड़ता-लड़वा प्राण तो दे सकता।"

इस पर पुलिस-श्रम्यच ने कहा—"वाह जनाव ! बड़े वीर

## बन्तासिंह

क्षे फिरते हैं। इम लोग क्या सभी कायर और बुबदिल ही हैं ?"

श्रापने मुस्करा कर कहा—"बहुत .खूब! इस समय मुमे निशस्त्र एक कें।ठरी में बन्द देख कर श्राप लोग गिरफ्तार करने के लिए श्रागे बढ़ने का साहस कर रहे हैं। जरा बाहर निकल जाने दें। तो फिर देखूँ कौन पकड़ सकता है ?"

हस वीर सैनिक की यह इच्छा भी, कि सैनिक की भाँति लड़ता हुआ प्राण दे, पूर्ण न हुई। आप गिरफ्तार करके होशियार- पुर लाए गए। वहाँ डिप्टी-किमश्नर की अदालत मे पेश किए गए। कोई एक घएटा तक डिप्टो-किमश्नर की अदालत मे पेश किए गए। कोई एक घएटा तक डिप्टो-किमश्नर के बातचीत होती रही। वह आपकी योग्यता और वीरता तथा धीरता देखकर मुग्ध-सा हो गया। इधर आपकी गिरफ्तारों की खबर दोआबे भर में आम की तरह कैल गई। लोग सैकड़ों की संख्या में आपके दर्शनों के लिए लमा होने लगे। कचहरी का हाता खवाखव भर गया था। आप जब बाहर निकले तो लोग दर्शनों के लिए दूट पड़े। ऐसी दशा में अपने उन भाइयों से कुछ कहे बिना आगे न जा सके। आपने डिप्टो-किमश्नर से कुछ कहने की आजा माँगी। वे इन्कार न कर सके। आपने उस उमड़ते हुए जनसमुद्र को शान्त होने के लिए कह कर एक छोटा-सा भाषण दिया और कहा:

"प्यारे भाइया । आज हमे इस तरह बेड़ियां और जञ्जीरों से कसा हुआ देखकर आप लोग निराश न हो। हमारी निश्चित सृत्यु सामने देख कर आप लोग घबराएँ नहीं। हमे पूर्ण विश्वास है कि हमारे बिलदान व्यर्थ न जाचेंगे। वह दिन शोध आ रहा है, जबिक भारत पूर्णतया स्वतन्त्र हो जाएगा और अकड़बाज गोरे लोग आपके पाँच पर गिरेंगे × × आप सब लागो को स्वतन्त्रता को बिल-बेदी पर प्राण देने के लिए तैयार है। जाना चाहिए।"

श्रापको वहाँ से लाहौर ले श्राए। श्री० बलवन्तसिंह जी के साथ ही श्राप पर भी श्रमियोग चला। यों तो सदैव गुलाम देशों में न्याय-नाटक हुश्रा करता है, पर उन दिनों पञ्जाब में श्रोडायरशाही की तूर्ती वोलती थी। ग्रज्जब का न्याय था, कोई श्रपील भी न हो सकती थी। कुछ ही दिनों में सब कुछ हो चुका। श्रापको मृत्यु-द्रण्ड सुनाया गया। श्रापने प्रसन्नतापूवक कहा—''हे परमात्मा! तुसे कोटिशः धन्यवाद है, जो तूने मुसे देश-सेवा में जीवन बलिदान करने का सुश्रवसर प्रदान किया है।" फॉसी का हुक्म सुनकर श्रापको श्रसीम श्रातन्द हुश्रा, श्रीर उस दिन से फाँसी लगने के दिन तक श्रापका वज्जन ११ पाडण्ड बढ़ गया था!

श्राखिर एक दिन श्रापको प्रातःकाल उसी फॉसी के तख्ते पर ला खड़ा किया गया। श्राप उस समय सदा की तरह प्रसन्न-चित्त थे। तख्ता खिंचा। रस्सी में गला फॅसाया ही जा चुका था। एक हलके महके से ही प्राग्य निकल गए श्रीर इस तरह पञ्जाब का एक श्रीर नर-रत्न भारत-स्वतन्त्रता की बलि-वेदी पर प्राणोत्सर्ग कर गया!!

## श्री० रङ्गासिंह

त्र १९५४-१४ में भारत की स्वाधोनता के न्यर्थ-प्रयास में लाहौर-सेन्द्रल जेल की विल-वेदों पर अपने नश्वर सरीर की आहुित देने वाले सैकड़ों नर-रह्मों में से आप भी एक थे। जालन्धर जिले के 'ख़ुद्पुर' नामक गाँव में श्री० गुरुद्त्तिसिंह जी के घर सन् १८८४ के लगभग आपका जन्म हुआ था। कुछ दिन स्कूल में विद्याध्ययन करने के बाद आपने सैनिक शिज्ञा पाने की इच्छा से फीज में नौकरी कर ली। ३० नम्बर के रिसाले में २३ वर्ष की आयु तक नौकरी करने के बाद, सन् १९०८ में आप अमेरिका चले गए।

इसके बाद वही पुरानी कथा है। ग़द्र-पार्टी बनी, श्रखबार नकता, प्रचार हुआ और श्रापके विचारों ने पलटा खाया। सन् १९१४ में, जविक वहुत से सिक्ख श्रमेरिका से भारत के। वापस श्रा रहे थे, तो श्राप भी जुद्ध में श्रङ्गरेकों से दे। दे। हाथ करने की लालसा से देश के। वापस चले श्राए।

६ वर्ष तक वाहर रहने के वाद, २१ दिसम्बर, सन् १९१४ को आपने (फर भारत की भूमि पर पैर रक्खा और लगभग एक मास तक मकान पर ठहर कर घर का सारा प्रबन्ध आदि ठीक किया और फिर गॉव-गाँव जाकर ग़दर का प्रचार-कार्य करने लगे

कहते हैं, कि जब १९ फरवरी के विश्व की वात खुल गई श्रीर बहुत से नेता गिरफ्तार कर लाहीर-सेन्ट्रल जेल मे वन्द कर दिए गए थे, तो जेल पर हमला कर चन्हे खुड़ाने के लिए कपूरथला-राज्य की मैगजीन लूट कर श्रख-शक्ष लावे की बात निश्चय की गई थी। उस समय अगुत्रा लोगों में रङ्गासिंह भी थे। वाद को पर्याप्त शक्ति के न होने के कारण निश्चय किया गया कि पहले बाला के पुल पर तैनात किए गए पुलिस के श्रादमियों के। मार कर उनकी बन्दूकें श्रादि छीन ली जायँ श्रीर फिर उनकी लेकर मैगजीन पर हमला किया जाय। श्रस्तु,

एकत्रित मनुष्मां में से कुछ को इस काम के लिए चुना गया, जिनमे हमारे नायक भी थे। जब सिपाहियों को चौकन्ना देखकर उस समय उन पर हमला स्थिगत कर दिया गया तो आप बहुत नाराज हुए। आपने कहा—"यदि इसी प्रकार अपनी शिक्त को कम सममकर हम हर एक काम के छोड़ते रहेगे, तो कुछ भी न हो सकेगा। हमें तो इन्ही थोड़े-बहुत आदिमियों को लेकर सामना करना है।" बाद मे इसी पुल पर हमला कर ये लोग चार आदिमियों को मार कर उनकी बन्दूक आदि छीन ले गए थे।

श्रन्त में जब २६ जून, सन् १९१६ की श्राप एक शरबत वालें की दूकान पर से। रहें थे तो पुलिस ने भेद मिल जाने पर श्रचा-नक हमला कर दिया। गिरफ्तार हो जाने पर सरकार के विरुद्ध खड़यन्त्र करने के श्रपराध से श्रभियोग चला श्रीर श्रदालत से फॉसी की सखा मिली। इस प्रकार लाहीर-सेन्ट्रल जेल के वियो-गान्त नाटक के एक श्रीर हश्य के बाद उस पर सदा के लिए पदी पढ़ गया।

## श्री० वीरसिंह

पका जन्म बहे।वाल, जिला हे।शियारपुर में हुआ था। आप के पिता का नाम सरदार बूटासिंह था। आप सन् १९०६ में कैनाडा चलें गए थें।

एक ते। स्वाधीन देश, फिर श्रान्दोलन की तेजी श्रस्तु, श्राप भी इस लहर से खाली न रहे। विचार-प्रवाह ते। चल ही चुका था। इन्हीं दिनो कामागाटा मारू की घटना, डेपूटेशन की सफ-लता तथा युद्ध के खिड़ जाने के कारण चारों श्रोर से ग़दर की ही श्रावाज सुनाई देने लगी। 'गाढ़ी कमाई के रुपए की ग़दर के काम मे देकर लोगों ने भारत की श्रोर श्राना प्रारम्भ कर दिया। उस समय शायद ही कोई ऐसा बचा हो। जिसने इस कार्य में भाग न लिया हो। प्रायः सभी जगह यही सुनने में श्राता था कि चला, देश चल कर श्राजादी के लिए युद्ध करें। श्रस्तु, इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर श्राप भी भारत वापस श्राए। श्रीर इघर-उधर घूम कर ग़दर का प्रचार शुरू कर दिया।

६ जून, सन् १९१४ का दिन था। श्राप चिट्ठी गाँव मे एक कुएँ पर स्तान कर रहे थे कि पुलिस ने श्रा घेरा। गिरफ्तार कर श्राप लाहौर लाए गए और दूसरे केस मे १०० श्रादमियों के साथ श्राप पर श्रमियोग चलाया गया। श्राप पर मैगजीन पर हमला करने तथा डाके डालने का श्रपराघ लगाकर मौत की सजा दी गई।

क्क १०० श्रिभयुक्तो मे से श्रापके श्रितिरिक्त पाँच का फाँसी श्रीर ४२ का श्राजन्म कालेपानी का दण्ड दिया गया था; साथ ही उनकी सारी सम्पत्ति भी जन्त कर ली गई। भारत के स्वतन्त्रता इतिहास मे लाहौर-सेन्ट्रल जेल का भी एक विशेष स्थान रहेगा।

#### '4

## श्री॰ उसमसिंह

पने ही हाथों विप्तव-यज्ञ रच कर अन्त मे उस पर अपनी ही आहुति देने वाले अनेक मस्त पागलों में से उत्तम-रिसंह भी एक थे। लुधियाना जिले के हंस नामक मॉव में आपका जन्म हुआ था। आपके पिता का नाम श्री० जीतसिंह था। -आपका दूसरा नाम श्री० राघोसिंह भी था।

कहाँ और कितनी शिचा पाने के बाद, किस आयु तक देश मे रहकर, आप कब अमेरिका चले गए थे, इन सभी बातों का अनुसन्धान अभी तक किया ही न गया। हाँ, इतना अवश्य पता चला है, कि अमेरिका मे रादर-पार्टी के आप एक अच्छे कार्यकर्ता थे, और उसी पार्टी के निश्चयानुसार, सन् १९१४ के दिसम्बर मास मे अपने कुछ और साथियों के साथ आप भारत मे रादर का प्रचार करने के उद्देश्य से वापस आ गए थे। आते समय भी मार्ग मे सेनाओं के अन्दर तथा अन्य भारतीयों मे रादर का प्रचार करते आए थे।

स्मरणीय करतारसिंह से श्रापकी पहले ही से जान-पहचान थी। भारत मे श्राकर गन्धासिंह, बूटासिंह, श्रर्जुनसिंह, पिङ्गले

## उ**त्तमसिं**ह

७ कार्य क्षित्र कार्रा से कार्य श्रारम्भ कर दिया।

इन पागलों के पागलपन में भी एक स्फूर्ति है। उसमें भी एक नवीनता की भलक है। अस्तु, इसी नवीन उत्साह से प्रेरित है। कर उस दिन जब १९ फरवरी, सन् १९१४ को केवल ४० आदिमयों को साथ लेकर तक्ण करतार ने ब्रिटिश-भारत की सब से मजबूत छावनी फीरोजपुर पर हमला करने का साहस किया था, तो आप भी उनके साथ थे। परिस्थिति प्रतिकृत हो जाने से उन्हें उस दिन सफलता भले ही न मिली हो, किन्तु उनका साहस, उनका उत्साह, उनकी लगन और आत्म-विश्वास आदि का अनुमान इस बात से पूरी तौर पर किया जा सकता है।

१९ करवरी के विराद् आयोजन के विफल हो जाने पर चारों और धड़-पकड़ शुरू हो गई। उत्तमसिंह के नाम भी वॉरएट जारी किया गया, किन्तु उस समय आप पुलिस के हाथ न आ सके। अपने प्रगाढ़ परिश्रम से बनाए हुए भवन को इस प्रकार नब्ट होते देख, वे हताश न हुए। उस समय कुछ-एक को छोड़कर, प्रायः सभी नेता गिरफ्तार हो चुके थे, अतः आपने उन्हें जेल से निकालने की इच्छा से नए सिरे से अख-शख संग्रह करना आरम्भ कर दिया। पहले कपूरथला-राज्य के मैगजीन को लूटने का विचार था, किन्तु वाद में वाला के पुल पर तैनात ७४० कारतूस समेत १४ सिपाहियों की पन्द्रहों रायफलें, केवल ७-८ पिस्तौलधारों विस्नवियों ने छीन ली थीं। क्ष्मिक के सङ्गठन में भी उत्तमसिंह का ही अधिक हाथथा। श्राप बम् बनाना भी जानते थे श्रीर एक बार श्रीर कुछ न मिलने पर श्रापने पोतल के लोटों से ही बम् बनाने का काम लियां था।

अभी जेल पर हमला करने की श्रायाजना हो ही रही थी कि १९ सितम्बर, सन १९१४ की, जब श्राप एक श्रीर साथी के साथ फरीदपुर-राज्य के माना-बघवाना नामक गाँव के पास एक साधू की कुटिया में ठहरे थे, गिरक्तार कर लिए गए। उस समय श्रापने कहा—''मुम्ते दुख है तो केवल इस बात का, कि मेरे हाथ में कोई रिवॉक्वर या पिस्तील श्रादि न थी।" पकड़े जाने पर दोनों ने एक साथ ही राष्ट्रीय गीत गाने शुरू कर दिए। लाहौर के तीसरे षड्यन्त्र में श्रदालत से श्रापकी फॉसी की सजा मिली श्रीर कुछ दिनों के बाद उस विराट् यज्ञ की एक श्रीर श्राहुति समाप्त हो गई।



# डॉक्टर अरुड़िसंह

रा-प्रम मे मतवाले होकर जलती हुई शमा की पहली ही जपट पर एक मस्त परवाने को भाँति वे अपना सब कुछ स्वाहा कर गए। उनके लिए तो—

े ज़िन्दगी नाकिस थी आख़िर, कर लिया मद्फ़न पसन्द । सुना था यह, राहते-कामिल, इसी मिक्क में है ! डॉक्टर साहब का जन्म जालन्यर जिले के सगवाल नामक गाँव मे हुआ था। शहीद भाई बन्तासिंह भी इसी गाँव के थे और थे दोनों एक ही साथ काम किया करते थे। इन में खोज-खबर करने का एक विशेष गुएा था। प्रायः थाने में जाकर वहाँ के भी भेद ले आया करते थे। चालीस केंस चलने पर भी आप थकते न थे। इनकी काली, भरी हुई, दाढ़ी तथा मोटी ऑखें देखकर प्रायः सभी लोग डर जाया करते थे। किन्तु आप स्वभाव के बड़े सरल तथा भावुक थे। आपका रहन-सहन विलकुल सादा था। आप पञ्जाब से वाहर रहकर काम करना पसन्द नहीं करते थे। यहाँ तक की जिन दिनें। पुलिस बुरी तरह आपकी तलाश कर रही थी तब भी आप पञ्जाब मे ही गाँव-गाँव घूम कर प्रचार करते रहे और कई वार पुलिस के हाथ आकर भी निकल गए। आप नित्य ही प्रातः काल प्रार्थना किया करते थे कि हे प्रभु! मेरी मृत्यु गोली लग कर या फॉसी पर लटक कर एक वीर की भाँति हो।

एक अमेरिकन से आपका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध था। उन्हें आप अपना गुरु कहा करते थे। एक बार पता लगा कि वे लाहौर के सेन्ट्रल जेल में गिरफ्तार कर रक्खे गए हैं। वस, पुलिस की कड़ी निगाह होते हुए भी, आप वहाँ जा पहुँचे और जेल के अन्दर जाकर उनसे मिले और सारा भेद लेकर वापस चले आए। एक ओर तो स्थान-स्थान पर आपके कोटे। लगे हैं और गिरफ्तारी पर इनाम बदा जा रहा है, उधर दूसरी छोर श्राप सरकार से जेल-जैसी जगह पर जाकर वहीं का सारा भेद ले रहे हैं!

जब लाहोर-जेल मे आपका आना-जाना काफी बढ़ चुका या तो किसी एक भेदिए ने पुलिस को इस बात का पता दे दिया। एक दिन जेल के द्रवाचे पर खड़े थे कि एक पुलिस अफ़सर ने सवाल किया—

"तुम कौन हो ?"

"मैं अरुड़िंसह हूं।"

"कौन श्ररुड़सिंह ?"

"जिसका ढूँढ़ते-ढूँढ़ते तुम थक गए हा !"

अफसर को विश्वास न हुआ और वह घूम कर चल दिया। उस समय आपके दिल में न जाने क्या आई कि फिर उसे जुलाकर स्वय अपने की गिरफ्तार करवा दिया।

श्रमियोग चलने पर श्रापने सब बातें स्वीकार कर लीं।
पुलिस-श्रक्तसर सुक्खासिह ने जब श्राप से कोई चुमने वाली
बात कही तब श्रापने डपट कर कहा—'कायर! तेरे जैसो को
बात कही तब श्रापने डपट कर कहा—'कायर! तेरे जैसो को
में बटेर समम्तता रहा हूँ। यदि चाहता तो एक पल मे गर्दन
मरोड़ कर छुटकारा पा जाता, किन्तु कायरों के ख़न से हाथ
रंगना में पाप सममता हूँ।" एक श्रीर श्रवसर पर थानेदार के
यह पूछने पर कि क्या तुम मुक्ते श्रीर भी कभी मिले थे,
श्रापने उत्तर दिया —''मिलना तो क्या, तुम्हारे सारे कामों को
रिपोर्ट मेरी डायरी में दर्ज है।" श्रन्त में श्रदालत से श्राप को

## हरिनामसिंह

फॉसी की सजा मिली। जेल मे श्राप श्रौर साथियों को कहानियाँ सुनाया करते थे श्रौर फाँसी के दिन तक काफी मोटे हो गए थे।

बेफिकी तथा मस्तानेपन के तो आप साज्ञात् अवतार थे। जिस मौत का नाम सुन कर लोग कॉप उठते हैं उसी को सामने देखकर भी आपके मस्तानेपन में अन्तर न आया। जिस दिन प्रातःकाल आपको फॉसी लगनी थी उस दिन आप एक गहरी नींद में सो रहे थे। अफसर ने आकर जगाया। कहा-चलो, तुम्हे फॉसी दी जायगी—आपने खड़े होकर ऊँचे स्वर से "बन्देमातरम्" की ध्विन की और हँसते हुए फाँसी के तख्ते की ओर चल दिए। इसके बाद वहीं फाँसी का तख्ता, वही जल्लाद, नहीं रस्सी और वहीं अन्तिम भटका, और बस × ×

#### M

# बाबू हरिनामसिंह

वि बाबू ने गुरु गोविन्दिसिंह के समय के सिक्खो पर एक कविता लिखी थी। इसमें आपने कहा था—"जिन लोगों ने किसी का कर्ज नहीं डठा रक्खा और मृत्यु जिनके चरणों की दासी है, ऐसे निर्भय और निर्मम सिक्ख डठे हैं।"

इन्हीं निर्भय और निर्मम नर-रतो में से हमारे नायक हरिनामसिंह भी हैं। आपका जन्म जिला होश्रियारपुर के साहरी नामक गाँव में हुआ था। पिता का नाम श्री० लामसिंह था। पढ़ने-लिखने में आप बहुत चतुर थे, किन्तु हाई कास में भू के कि कि स्पाद के लिए नौकरी नहीं करता हूँ। घर में सम्पत्ति हो एक का अगर स्था प्रस्करा करना है। घर में सम्पत्ति हो हो कि स्पा के लिए नौकरी नहीं करता है। स्था करते हों। सहायता करते हैं। इस नौकरी से तो भूको मरना अच्छा है। और इस जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। इत्यादि।" आपके एक-दो मित्र हस कर पूछते—"क्यों जी अगर आपका ऐसा मनोभाव है तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते ?" तो आप मुस्करा कर-उत्तर देते—"जानते तो हो कि रूपए के लिए नौकरी नहीं करता हूं। घर में सम्पत्ति हैं, वहीं रह कर आराम से गुजर सकती है। परन्तु × × ×"

भला ऐसे विचारों का युवक कब तक नौकरी कर सकता था। डेढ़ वर्ष के बाद नौकरी छोड़ कर घर चले आए। सेना में श्री० बलवन्तसिंह जी से आपका बहुत स्नेह था। विचार भी एक ही जैसे थे और नौकरी भी एक ही साथ छोड़ी।

कुछ दिन घर रहने के बाद आप बर्मा पहुँचे और फिर वहाँ से हाझकाझ जाकर ट्राम-कम्पनों में नौकर हो गए। वहाँ पर बहुत से भारतीय, जो कैनाडा और अमेरिका जाने के लिए घर से आते थे, उन्हें इमिग्रशन विभाग वाले निराश कर घर लौटा देते। उन बेचारों के पास खाने तक को छुछ न बचता था। उस समय हरिनामसिंह जी अपने पास से सहायता देकर उनका

## हरिनामसिंह

छक्ष क्याते थे ।

धीरे धीरे उन्हें पता चला कि अमेरिका में लोग वहें मजे मे रहते हैं और वहाँ के वायु मण्डल में रह कर साधारण से साधारण भारतीय भी भारत को स्वतन्त्र करवाने की चिन्ता करने लगता है। अस्तु, स्वतन्त्रता पाठ सीखने का उपणुक्त स्थान समम कर आपने हॉङ्गकॉङ्ग-स्थित भारतीयों को अमेरिका जाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। आवश्यकता पड़ने पर आप उनकी सहायता भी कर देते थे।

श्रायु बीस वर्ष से कम ही थी, श्रापने भी श्रमेरिका के लिए मध्यान किया। वहाँ पहुँचकर एक वर्ष तक विक्टोरिया नगर मे रहने के बाद, भारतवर्ष में स्कूल श्रादि शिक्षा कार्य में व्यय करने के लिए, धन एकत्रित कर भेजने लगे।

१ ली जनवरी, सन् १९०८ को आप कैनाडा से संयुक्त-प्रदेश सले गए और वहाँ सीएटल नगर के एक स्कूल में पढ़ने लगे। तीन वर्ष बड़े यह से विद्योपार्जन होता रहा। इन्हीं दिनों कैनाडा-स्थित भारतीयों ने डेढ़ लाख रुपए की पूँजी से एक इण्डियन ट्रेडिक्न कम्पनी खोली और सुविधा के लिए एक अक्नरेज मैनेजर भी रख लिया। कम्पनी के हिस्सेदारों में हमारे नायक भी थे। कार्य खूब चल निकला। कम्पनी की एकदम ऐसी सन्नित गोरे पूँजीदारों से देखों न गई। उन्होंने इस अक्नरेज को अपनी तरफ मिला लिया और इसने वेईमानी प्रारम्भ कर

कुछ दिन बाद आप फिर कैनाडा चले गये और वहाँ से एक "दि हिन्दुस्तान" (The Hindustan) नामक अझरेजी पत्र निकालना शुरू कर दिया। आप बड़े ओजस्वी लेखक थे। कैनाडा वासी भारतीयो पर आपका विशेष प्रभाव था। सरकार को यह अच्छा न लगा और उन पर बम् बनाने और सिखाने, विद्रोह-प्रचार आदि का दोष लगा कर ४८ घएटे के अन्दर कैनाडा से निकल जाने की आज्ञा दी गई। बड़ी विकट परिस्थिति थी। तुरन्त रैमिस्बर्ग को तार दिया गया। उन्होंने कैनाडा-सरकार को तार दिया कि उन्हें निर्वासित न किया जाय, मैं उन्हें साथ ले आने के लिए आ रहा हूं और अपना प्राइवेट बोट लेकर उन्हें साथ ही ले आए। कुछ दिन के बाद आपको फिर कैनाडा जाने की आज्ञा मिल गई। २० मार्च, १९११ से आप संयुक्त-प्रदेश में वर्कले यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे। गदर अखबार में भी आप हर तरह से सहायता करते थे।

इघर दो सन्जन भाई गुरुदत्तसिंह श्रीर भाई दलीपसिंह

## हरिनामसिंह

एक बम्-केस मे पकड़े गए उधर कामागाटा मारू जहाज बन्द्रगाह पर आ पहुँचा। हरिनामसिह अपने अन्य साथियो सहित बाबा गुरुद्त्तिसिंह तथा श्रन्य यात्रियों से सलाह करने गए श्रीर वही पकड़े गए। शेष साथी तो छोड़ दिए गए, पर आपका न छोड़ा गया। इन्हें फिर देश-निकाले की आज्ञा हुई। कुछ दिन के भगड़े के बाद यह जानकर कि इस बार कोई सफजता न होगी, श्राप भारत की श्रोर श्राने वाले एक जहाज पर सवार हो गए श्रौर चीन, जापान तथा स्थाम श्रादि में ग़द्र-पाटी का कार्य करते हुए आप बर्मा पहुँचे। यह सन १९१६ के दिन थे। सिंड्रापुर के विद्रोह-दमन के बाद बहुत से ग़द्र-नेता बर्मा पहुँच गए थे। इरादा था कि अक्टूबर, १९१४ में बकरीद के दिन विद्रोह खड़ा किया जाय और बकरो की जगह गोरेशासकों की क़ुर्बानी दो जाए, परन्तु बाद मे २५ दिसम्बर का दिन निश्चय किया गया। इन्हीं सब चेष्टत्रों में दिन-रात जुटे रह कर वे घोर परिश्रम कर रहे थे कि एक दिन आप एकाएक माएडले मे गिरफ्तार कर लिए गए। त्रभियोग चला श्रौर त्राप के। मृत्यु-द्रा दिया गया। अभी जेल मे ही बन्द थे और फाँसी नहीं दी गई थी कि आप जेल से भाग गए। किन्तु शीव्र ही पकड़-कर फाँसी पर लटका दिए गए।

आपके आग्रह से आपकी धर्मपत्नी ने आप ही के छोटे भाई से विवाह कर लिया था। बाबू हरिनामसिंह बड़े स्वतन्त्र-प्रकृति और हद्-चित्त के आदमी थे। आप साधारणतया "हिन्दी हैं हम वतन हैं हिन्दोंस्तॉ हमारा'' श्रीर "मरना भला है उसका जो श्रपने लिए जिए।' श्रादि पद्य गाते रहते थे।

श्री० भागसिंह, श्री० हरिनामसिंह श्रीर श्री० वलवन्तसिंह इन तीनों सखनों में श्रगाध प्रेम था। तीनों का रहन-सहन, खान-पान, काम-काज एक साथ हो होता था। उस समय ग़दर-श्रन्दोलन के ये तीनों ही प्राग्य थे। एक-एक कर उन तीनों ने हो भारत को स्वतन्त्र करवाने के लिए वारी-वारी से श्रात्म-इान दे दिया। देश के लिए वे जिए श्रीर देश ही के लिए वे मर भी गए। प्रेम का किनना सुन्दर हष्टान्त है १

#### W.

# श्री० सोहनलाल पाठक

में १९१५ की वात है। अमेरिका की ग्रहर-पार्टी की श्रोर से प्रायः सभी देश में ग्रहर-प्रचार के लिए श्राहमी भेजे जा रहे थे। श्रस्तु, पाठक जी भी इसी पार्टी की श्रोर से वर्मा में प्रचार-कार्य करने के लिए भेजे गए। सन् १९१५ के श्रारम्ध में ही श्राप वैद्वॉक श्राए श्रीर कुछ दिन वहाँ पर ग्रहर का कार्य करने के वाद रङ्गृत श्रा पहुँचे। यहाँ पर सङ्गठित रूप से श्रपना केन्द्र वना कर सीहनलाल ने उस दिन की व्यर्थ श्राह्मा से, लविक सारे भारत में एक साथ ही एक वार फिर रणचण्डी का ताण्डव-नृत्य प्रारम्भ हो जायगा, सेनाश्रो में विसव का श्रचार-कार्य जोरों के साथ श्रारम्भ कर दिया। &) em (33) em (3) em (3) em (3) em (3) em (3) em (3)

२१ फरवरी आई और निकल गई। मेद खुल जाने से उस
दिन बलवा न हो सका और चारों और घर-पकड़ होने लगी।
किन्तु विसवियों के जीवन में यह कोई नई बात न थी। उनका
तो जीवन ही असफज़ताओं का जीवन है। वे तो "कर्मण्येवाधिकारस्ते" का ही पाठ छेकर इस चेत्र में आए थे। अस्तु,
सोहनलाल इतने पर भी हताश न हुए। उन्होंने नए उत्साह
से फिर विप्लव की आयोजना आरम्भ कर दी।

एक दिन अगस्त, १९१४ में, जबिक वे मेमिया के ते।पख़ानें में राद्र का प्रचार कर रहे थें, एक जमादार ने उन्हें गिरफ़्तार करवा दिया। तीन पिस्तौलें तथा २७० कारतू में पास होते हुए भी अस्ती से।हनलाल ने उस समय उनका प्रयोग क्यों नहीं किया।

पाठक जी जेल में बन्द थे। अधिकारियों के आने पर और ज़िंद्यों ने तो भुक-भुक कर सलाम करना प्रारम्भ कर दिया, किन्तु आप की मस्ती कुछ और ही ढङ्ग की थी। बेलि—''जब मैं अङ्गरेजों को, राज्य को, अन्यायी और अत्याचारी मानता हूँ, तो उनकी जेल के नियम ही क्यों मानूँ।''

अधिकारियों के आने पर खड़ा होना भी शायद उनके अग्रिम के बाहर था। हाँ, एक बात अवश्य थी, वे कभी किसी के साथ असभ्यता का व्यहार न करते थे। यदि कोई उनसे खड़े होकर वात करता तो आप भी उससे खड़े होकर ही बात करते थे। एक बार वर्मा के लॉर्ड महोद्य जेल देखने आए। जेलर ने सोहनलाल से प्रार्थना की कि उनके आने पर खड़े होकर स्वागत कर लेना। जब आप इस पर राजी न हुए ते। जेलर ने एक और चाल चली। जिस समय लॉर्ड महोदय जेल में आए तो जेलर पहले ही से पाठक जी के पास जाकर खड़े-खड़े उनसे बातें करने लगा। आप भी खड़े होकर उनसे बातें करने लगे। आप भी खड़े होकर उनसे बातें करने लगे और लॉर्ड के आने पर उन्हें फिर से खड़ा न होना पड़ा। अपनी दो घरटे की बातचीत में लॉर्ड ने आपसे बहुतेरा अनुरोध किया कि तुम माफो मॉग कर प्राग्य-दग्रह से बरी हो जाओ, किन्तु आपने एक न मानी।

अन्त में फाँसी के दिन एक अझरेज-मैजिस्ट्रेट ने आकर फिर आपसे माफी माँग लेने का अनुरोध किया। मृत्यु मुँह फैलाए सामने खड़ी है। फाँसी का तख्ता तथा रस्सी का फन्दा ठीक हो चुका है। ऐसे समय में जेल के सभी कर्मचारी सेाहन-लाल के मुँह की ओर देखकर उत्तर की प्रतीचा करने लगे। थोड़ी देर की निस्तब्धता के बाद उस पागल पुजारी ने मुस्कराते हुए कहा:

"त्तमा मॉगनी हो तो अङ्गरेज मुमसे ज्ञमा मॉगे। मैं ने कोई अपराध नहीं किया। असली अपराधी तो वे ही है। हाँ, यदि मुमे विलक्कत ही छोड़ने का वचन दो तो तुम्हारी बातः पर विचार कर सकता हूं।"

सत्तर मिला—यह तो अधिकार से बाहर की बात है।
"तो फिर अब देर क्यों करते हो ? तुम अपना कर्त्तंव्यः
पूरा करो और मुक्ते अपना कर्त्तव्य करने दे।"

देखते देखते तखता खिंचा और रस्धीकेम्हटके के साध ही यह हश्य भी समाप्त हो गया !

#### W.

## देशभक्त सूफ़ी अम्बाप्रसाद

ज भारतवर्ष में कितने लोग उनका नाम जानते हैं ? कितने उनकी स्मृति में शोकातुर हो कर आँसु बहाते हैं ? कृतझ भारत ने कितने ही ऐसे रक्ष खो दिए और ज्ञाण भर के लिए भी अनुभव न किया।

वे सबे देशभक्त थे, उनके हृदय मे देश के लिए दृद्धा। वे भारत की प्रतिष्ठा देखना चाहते थे, भारत को उन्नित के शिखर पर पहुँचाना चाहते थे। तो भी आज भारत के वहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं। उनकी क़दर भी की, तो ईरान ने! आज वहाँ 'सूफी' का नाम सर्वर्गप्रय हो रहा है।

सूकी जी का जन्म १८५८ ई० में मुरादाबाद में हुआ था। आपका दाहिना हाथ जन्म से ही कटा था। आप हँसी में कहा करते थे—"अरे भाई! हमने सत्तावन में अरेक्नजों के विरुद्ध युद्ध किया। हाथ कट गया! मृत्यु हो गई। पुनर्जन्म हुआ, हाथ कटे का कटा आ गया!"

श्रापने सुरादाबाद, बरेली श्रीर जालन्धर श्रादि कई शहरों में शिक्षा पाई। एक० ए० पास करने के पश्चात् श्रापने वकालत पढ़ी, परन्तु की नहीं। श्राप उर्दू के प्रभावशाली लेखक थे। श्रापने वही काम सन्माला।

सन् १८९० ई० में आपने तुरादाबाद से 'जान्युज्ञ इल्म' नामक उद्दे साप्ताहिक पत्र निकाला। इसका प्रत्येक शब्द इनकी आन्तरिक अवस्था का परिचय देता था। वे हात्यरस के प्रसिद्ध लेखक थे। परन्तु उनमें गन्भीरता भी कमन थी। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता के कहर पक्तपाती थे। और शासकों की कड़ी आलोचना किया करतेथे।

सन् १८९७ में आपूको राजद्रोह के अपराध में डेड़ वर्ष का कारागार मिला। जब ९९ में झूटकर आए तो यू० पी० के इस सीटे-होटे राल्यों पर अझरेज लोग हस्तक प कर रहे थे। सूकों जो ने वहाँ के अफसरों तथा रेजिडेएटों का खूब भएडाफोड़ किया। आप पर मिध्या दोषारोपण का अभियोग चलाया गया और सारी जायदाद जन्त कर, हः साल का कारागार दिया गया। जेल में उन्हें अकथनीय कष्ट सहन करने पड़े, परन्तु ने कमी विचलित नहीं हुए।

सूकी जी जेल में वीमार पड़े। एक ग़लीक कोठरी में वन्द्रशे। उन्हें औषि नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि पानी आदि का भी ठीक प्रवस्थ न था। जेलर आता और हँसता हुआ प्रश्न करता— सूकी, अभी तक तुम ज़िन्दा हो ?" हौर! ह्यों न्यों कर जेल कटी और १९०६ के अन्त में आप वाहर आए।

"सूकी जी का निवाम-हेन्रावाद से घनिष्ट सन्वन्य था। जेल से -छूटते ही आप वहाँ गए। निवाम ने उनके लिए अच्छा-सामकान बनवाया। मकान बन जाने पर उन्होंने सूफी जी से कहा—"आप के लिए मकान तैयार हो गया है।" आपने उत्तर दिया—"हम भी तैयार हो गए हैं।" आपने वस्त्र आदि उठाए और पञ्जाब की ओर चल दिए। वहाँ जाकर आप 'हिन्दुस्तान' अखवार में कार्य करने लगे। सुनते हैं, आपकी चतुरता, वाक्-पटुता और सममदारों देख कर सरकार की ओर से १०००) मासिक जासूस-विभाग से पेश किए गए थे, परन्तु आपने उनकी अपेता जेल और दिद्रता को ही श्रेष्ठ सममा। बाद को 'हिन्दुस्तान' सम्पादक से भी आपकी न बनी और आपने वहाँ से भी त्याग-पत्र दे दिया। उन्हीं दिनों सरदार अजीतसिंह ने 'भारतमाता-सोसाइटी' की नीव डाली और पक्षाब के 'न्यूकॉलोनी बिल' के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया। सूफी जी का भी मेल उनसे बढ़ने लगा। उधर वे भी इनकी ओर आकिंत होने लगे।

सन् १९०७ में पञ्जाब में फिर धर-पकड़ आरम्भ हुई, तो सरदार अजीतसिंह के भाई सरदार किशनसिंह और भारतमाता-सोसाइटी के मन्त्री महता आन-दिकशोर सुकी जी के साथ नैपाल चल दिए। वहाँ नैपाल रोड के गवर्नर श्री० जङ्गबहादुर जी से आपका परिचय हो गया। वे इनसे बहुत अच्छी तरह पेश आए। बाद को श्री० जङ्गबहादुर जी सूफी जी को आश्रय देने के कारण ही पदच्युत किए गए। चनकी सम्पत्ति भी जब्त कर ली गई। खैर, सूफी जी वहाँ पकड़े गए और लाहौर लाए गए। लाला पिण्डीदास जी के पत्र

'इपिडया' में प्रकशित आपके लेखों के सम्बन्ध में ही आप पर अभियोग चलाया गया। परन्तु निर्देष होने पर बाद में आपको जीड़ दिया गया।

तत्पश्चात् सरदार श्रजीविसह भी छूट कर श्रा गए। श्रीर सन् १९०८ में 'भारतमाता बुक-सोसाइटी' की नींव डाली गई। इसका श्रिषकतर कार्य सूफी जी हो किया करते थे। श्रापने 'बागी मसीह' या 'विद्रोही ईसा' नामक एक पुस्तक प्रकाशित करवाई जो बाद के। जटत कर ली गई!

इसी वर्ष लोकमान्य तिलक एर श्रिभयोग चलाया गया और उन्हें भी ६ वर्ष का कारागार मिला। तब 'देशभक्त मण्डल' के सभी सदस्य साधु बन कर पर्वतों ,को श्रोर -यात्रा करने के लिए निकल पड़े। पर्वतों के ऊपर जा रहे थे। एक भक्त भी साथ श्राया। साधु बैठे तो उस भक्त ने सूफी की के चरणो पर शीश नवा कर नमस्कार किया। बड़ा जैस्ट-लमैन था। ,खूब मूट-बूट पहने था। सूफी जी के चरणों पर -शीश रक्खा और पूछने लगा—''बाबा जी, श्राप कहाँ रहते हैं ?''

सूफी जी ने कठोर स्वर में उत्तर दिया—रहते हैं तुम्हारे सिर में !

"साधु जी, त्राप नाराज क्यों हो राए ?"

"अरे वेवक्कू ! तूने सुमे क्यो नमस्कार किया ?" इतने और साधु भी तो थे इनको प्रणाम क्यों न किया ?"

"मैं त्रापको ही बड़ा साधु समभा था।"

''श्रच्छा खैर! जात्रो, खाते-पीने की वस्तुएँ लाश्रो।"

वह कुछ देर बाद श्रच्छे-श्रच्छे पदार्थ लेकर श्राया। खा-पीकर सूफी जी ने उसे फिर बुलाया श्रौर कहने लगे—"क्यों

थे, हमारा पीछा छोड़ेगा या नहीं ?"

"भला मैं आपसे क्या कहता हूं जी ?"

"चालाकी को छोड़। श्राया है जासूसी करने! जा-जा श्रपने चाप से कह देना कि सूफी पहाड़ में ग़द्र करने जा रहे हैं।"

वह चरणों पर गिर पड़ा — "हुज्रूर, पेट के खातिर सब कुछ करना पड़ता है।"

श्रापने सन् ९१०९ में 'पेशवा' श्रखवार निकाला। हन्हीं दिनो बङ्गाल में कान्तिकारी श्रान्दोलन ने जोर पकड़ा। सरकार को चिन्ता हुई कि कहीं यह श्राग पञ्जाब का भी दहन न कर खाले। श्रस्तु, दमन-चक्र चलना श्रारम्भ हुश्रा। तब सूफी जी सरदार श्रजीतिसह श्रीर ज्याउलहक ईरान चले गए। वहाँ पहुँच कर ज्याउलहक की सलाह बदल गई। उसने चाहा इन्हें पकड़वा दूं तो कुछ इनाम भी मिलेगा श्रीर सजा भी न होगी। परन्तु सूफी जी ताड़ गए। उन्होंने उसे श्रागे भेज दिया। वह वहाँ रिपेटि करने गया; स्वयं ही पकड़ा गया श्रीर यह दोनो वच निकते।

ईरान में वे कैसे रहे, क्या हुआ, यह बातें तो किसी अवसर पर हो खुलेंगी; परन्तु जो कुछ सुनने में आया, उसी का उल्जेख इस स्थान पर किया जाता है। ईरान में अझरेजो ने उनकी बहुत खोज की और उन्हें कई प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। कहा (क) काता है, कि वे एक स्थान पर घेर लिए गए। वहाँ से निकलना असम्भव-सा हो गया। वहीं व्यापारियों का एक काफिला ठहरा हुआ था। ऊँटों पर बहुत से सन्दूक लदे थे। उनमें वस्न आदि भरे थे। एक ऊँट के दोनें। सन्दूकों में सूफी जी तथा अजीतसिंह की बन्द किया गया और वहाँ से बचा कर निकाला गया।

फिर किसी श्रमीर के घर ठहरे। पता चल गया श्रीर वह घर घर लिया गया। उसी समय उन दोनों को बुरका पहना, जनाने में बिठा दिया गया। सब तलाशी ली गई श्रीर श्रन्त में स्त्रियों की भी तलाशी लो जाने लगी। एक-दो स्त्रियों के बुरके उठाए भी गए, परन्तु मुसलमान लोग लड़ने-मरने को तैयार हो गए श्रीर फिर श्रन्य किसी स्त्री का बुरका नहीं उतारने दिया गया। इस तरह वे दोनों यहाँ से भी बचे।

पीछे उन्होंने वहाँ से 'श्राबेहयात' नामक पत्र निकाला श्रीर राष्ट्रीय श्रान्देालन में भी भाग लेने लगे। सरदार साहब के टर्की चले जाने पर वहाँ का सारा कार्य इन्हीं के सर श्रा पड़ा श्रीर फिर ये वहाँ पर 'श्राका सूफी' के नाम से प्रसिद्ध हुए।

सन् १९१६ में जिस समय ईरान में श्रद्धरेजों ने विलक्कल प्रमुत्व जमाना चाहा ते। फिर कुछ उथल-पृथल मची थी। शीराज पर घेरा डाला गया। उस समय सूफी जी ने वाएँ हाथ से रिवॉल्वर चला कर मुकावला किया था, परन्तु श्रन्त में श्राप अद्भरेजों के हाथ श्रा गए। उन्हें कोर्ट मार्शल किया गया। फैसला हुशा, कल गोली से उड़ा दिए जाश्रोगे। सूफी कोठरी में बन्द

श्री । प्रातः समय देखा । वे समाधि की अवस्था मे थे, परन्तु उनके प्राण-पखेल उड़ चुके थे । उनके जनाजे के साथ असंख्य ईरानी गए और उन्होंने बहुत शोक मनाया । कई दिन तक नगर मे उदासी-सो छाई रही । सूफी जी की क्षत्र बनाई गई । अभी तक हर वर्ष उनकी क्षत्र पर उत्सव मनाया जाता है । लोग उनका नाम सुनते ही श्रद्धा से सर भुका लेते हैं । वे पैर से भी लेखनी पकड़ कर अच्छी तरह लिख सकते थे । उस दिन एक महाज्ञय कह रहे थे कि मुक्ते उन्होंने पैर से ही लिख कर एक नुस्का दिया था ।

एक और विचित्र कहानी उनके मित्रों ने सुनाई थी। पता नहीं वह कहाँ तक सच है, परन्तु बहुत सम्भव है वह सच हो। कहते हैं कि जब भोपाल या किसी और स्टेट में रेजिडेएट कुछ खराबों कर रहे थे और उसके हड़प जाने की चिन्ता में थे तो वहाँ का भेद प्रकाशित करने के लिये 'अमृत बाजार पत्रिका' की और से सूकी जी वहाँ भेजें गए। यह बात १८९० के लगभग की है।

एक पागल-सा मनुष्य रेजिडेण्ट के वैरे के पास नौकरी की खोज मे आया और अन्त मे केवल भोजन पर ही रख जिया गया। वह पागल बर्तन साफ करता तो मिट्टी में लथपथ हो जाता। मुँह पर मिट्टो पोत लेता। वह सौदा खरीदने में बड़ा चतुर था। अस्तु, चीजे ख़रीदने उसे ही मेजा जाता था।

उघर 'अमृत बाजार पत्रिका' में रेजिडेएट के विरुद्ध धड़ाधड़

खार निकलने लगे। अन्त को वह इतना बदनाम हुआ कि पदच्युत कर दिया गया। जिस समय वह स्टेट से बाहर पहुँच गया तो एक काला-सा मनुष्य हैट लगाए पतलून-बूट पहने चसकी श्रोर श्राया। उसे देखकर रेजिडेंग्ट चिकत-सा रह गया। यह तो वही है जो मेरे बर्तन साफ किया करता था। श्राज पागल नही है। उसने श्राते ही श्रङ्गरेजी मे बातचीत शुरू की। उसे देख वह कॉपने लगा। अन्त मे उसने कहा—तुम्हे इनाम तो दिया जा चुका है, श्रब तुम मेरे पास क्यों श्राए हो ?

"श्रापने कहा था, जो मनुष्य उस गुप्तचर को, जिसने कि आपका भेद खोला है, पकड़वाए, उसे आप कुछ इनाम देंगे।"

"हाँ, कहा तो था। क्या तुमने उसे पकड़ा ?"

"हाँ, हाँ ! इनाम दीजिए। वह व्यक्ति मैं स्वयं ही हूँ ?"

वह थरथर कॉपने लगा। बोला—'यदि राज्य के अन्दर ही
मुक्ते तेरा पता चल जाता तो बोटी-बोटी उड़वा देता।' छैर,
इसने इन्हें एक सोने की घड़ी दी और कहा—'यदि तुम स्वीकार
करों तो जासूस-विभाग से १०००) मासिक वेतन दिलवा सकता
हूँ।" परन्तु सूफी जो ने कहा—''श्रगर वेतन ही लेना होता तो
तुम्हारे वर्तन क्यो साफ करता ?"

श्राज सूकी जी इस लोक मे नहीं हैं। पर ऐसे देशभक्त का समर्गा भी स्फूर्तिदायक होता है। भगवान् उनकी श्रात्मा को विर-शान्ति दे।

# भाई रामसिंह

धि एड तुतेताँ, जिला जालन्वर में आपका जन्म हुआ था।
आपके पिता का नाम श्रो० जीवनसिंह था। छोटी डमर
में ही १९०७ या आठ में आप कैनाडा चले गए थे। यहाँ पर
इन्हें ज्योपार आदि में अच्छो सफतता हुई और ये वहाँ के भारतवासियों में वे सब से अधिक धनवान गिने जाने लगे। किन्तु इतने
पर भी आपका स्वभाव बड़ा सरल था और ये अपने धन को
देश तथा जाति का धन कहा करते थे। दान देने में आप बड़े सिद्धइस्त थे। दीवान के लद्धर आदि का छच इन्हों के रुपए से चला
करता था।

सन् १९१४ में कैनाडा-स्थित भारतीयों को बहुत-सी किट-नाइयों का सामना करना पड़ा। कामागाटा मारू की घटना, व्यापार का मन्द पड़ जाना, गुरुद्वारे में दो नेताक्रों का मारा जाना आदि वातों ने परिस्थिति को एकदम बद्दूल दिया। गुलामी की अधिक ठोकरें न सह सकने के कारण लोग देश की ओर वापस आने लगे। रामसिंह जो भी इसो विचार से कैनाडा से चूनाईटेड स्टेट्स आए। यहाँ आने पर लोगों ने भारत न आकर आपसे बहां ठहर कर कार्य करने का आप्रह किया।

उन दिनो ग़द्र-पार्टी का कार्य-भार प्रश्निचन्द्र नामक उचिक के हाथ मे था। इन्होंने नियमों आदि को एक ओर रख, नार्टी पर अपना ही व्यक्तित्व जना रक्खा था। सारा काम इन्हों को इच्छा-मात्र पर निर्भर था। इनको सदा यही चिन्ता रहती कि कोई अच्छा काम करने वाला अमेरिका में न ठहरने पाए। अस्तु, इसी विचार से रामसिंह को भी वहाँ से निकालने की आपने एक चाल चली। एक जूते में एक काग़ज सीकर रामसिंह को देते हुए कहा—"इसे भारत में अमुक व्यक्ति के पास ले जाना है। यह इतना जरुरी है, कि आपके सिवा और किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता।" अस्तु, आप भारत चल दिए। आते समय मनिल्ला में कुछ और पुराने कार्यकर्ताओं से भेंट हुई। उन्होंने रामचन्द्र का असली स्वरूप बता कर यह भी कहा इस समय भारत जाना मृत्यु के मुँह में जाना है। बूट खोलने पर उसमें साधारण छपे काग़ज के सिवा और कुछ न निकला। अस्तु आप चीन-जापान होते हुए फिर अमेरिका वापस चले गए।

इस समय रामचन्द्र तथा अन्य लोगों में काफी मगड़ा बढ़ गया था। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मगड़ा मिटने की कोई आशा न देख, आपने सन् १९१६ में कैलिफोर्निया के सैकोमेयट नामक शहर में एक!मीटिझ की और नए अधिकारी चुन कर पार्टी का काम आरम्भ कर दिया। रामचन्द्र ने इसे अनियमित कहकर एक और सभा बुलाई, किन्तु इसने भी उसी रामसिंह वाली कमेटो को ही सर्वोपरि मानकर उसमे तीन आदमी और बढ़ा दिए। और यह भी निश्चय किया कि ७ दिन के अन्दर ही पुराने लोग इस नई कमेटो को सारे काम का चार्ज दे दें और यदि ऐसा न हो तो कमेटी बलपूर्वक सब चीजों पर अधिकार कर ले। किन्तु इतने पर भी चार्ज न मिला। प्रेस पर अधिकार करते समय वे लोग पुलिस को बुला लाए। पुलिस के आने पर राम- सिंह ने सब हाल बयान किया, आखिर वह एक स्वाधीन देश की पुलिस थो। अस्तु, उन लोगों ने स्वयं ताला तोड़ कर प्रेस पर नई कमेटी का अधिकार करा दिया।

इसके बाद चारो श्रोर घूम-घूम कर श्रापने सङ्गठन का कार्य भी समाप्त किया। उस समय लोगों ने श्राप को सेन्ट्रल-कमेटी का प्रधान बनाना चाहा, किन्तु यह कहकर कि मैंने ही इसे बनाया है, श्रौर मैं ही इसका मुखिया बन बैठू, यह ठीक नहीं; श्रापने उक्त पद को स्वीकार न किया। किन्तु फिर भी श्रापका सारा समय उसी कार्य में व्यतीत होता रहा।

इसी बीच अमेरिका ने भी महायुद्ध में भाग लेने का एलान कर दिया और साथ ही ग़दर-पार्टी के ख़ास-ख़ास कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कहा गया था कि इन लोगों के कारण ही ब्रिटिश के प्रति अमेरिका की निष्पत्तता मे अन्तर आ गया था। ,खैर, जो भी हो, रामसिंह जी इसी अपराध मे गिरफ्तार हुए। कुछ हो दिनों बाद पं० रामचन्द्र भी पकड़े गए। उस समय आपने पण्डित जी से कहा कि बाहर हमारा जो भी मतभेद रहा हो, यहाँ पर हमे एक साथ मिल कर हो चलना ठीक होगा। किन्तु वे इस पर राजी न हुए और अन्त मे यही बात अधिक जोर पकड़ गई। अभियोग चलने पर समाचार-पत्रों ने इस बात को लेकर कि रामचन्द्र की पार्टी ने ऐसा कहा और दूसरी भार्टी ने ऐसा कहा, खूब लेख आदि लिखना आरम्भ कर दिया। पार्टी की बदनामी होते देख, रामसिंह ने एक बार फिर प्रयत्न किया कि पार्टीबन्दी दूर हो जाय और सब लोगों का अभियोग एक ही साथ चले, किन्तु इस बार भी सफलता न हुई।

केस जूरो को सौपा गया और जिस समय जज लोग दोपहर को खाना खाने गए तो रामसिह ने अदालत में ही रिवॉक्वर निकाल कर रामचन्द्र पर फायर कर दिया। जिस समय रामचन्द्र को गिरता देख आपने हाथ नीचा कर लिया था, सामने बैठे हुए कोतवाल ने रामसिंह पर गोली चला दी। इस प्रकार अमेरिका की बीच अदालत में होने वाले एक और शहीदी अभिनय का हश्य समाप्त हुआ।

इस बात की तह में छुछ भी रहा हो, किन्दु यह तो मानना ही पड़ेगा कि रामसिंह ने यह काम ग़द्र-पार्टी की बदनामी न सह सकते के कारण हो किया था।

### भी॰ भागलिंह

सी पर चढ़ कर प्राण देने वाले विसवी यदि देश के लिए
गौरव की वस्तु हैं, तो उन लोगों का महत्व भी किसी
तरह कम नहीं, जो अाततायियों द्वारा निरन्तर अकथनीय
यातनाएँ सहन करते हुए, तिल-तिल कर प्राण देते हैं। उनका
नाम जन-साधारण नहीं जान पाते, उनका गुप्त-कार्य ही

### भानसिंह

क्षा करता है

ऐसे ही हमारे नायक श्री० भानसिंह भी थे। श्रापका जन्म 'सुनेत' नामक गाँव, जिला लुधियाना में हुआ था। पहले आप एक रिसाने में भरती हुए थे, किन्तु बाद में नौकरों छे। क कर श्रमेरिका चले गए थे। कैलीफोर्निया में रहकर, सन् १९११ के सभी राजनैतिक कार्यों में आप बढ़-चढ़ कर भाग लेने लगे थे।

रोष वही पुरानी कथा है। ग़द्र दल वना, ग़द्र अखवार निकला, सङ्गठन हुआ और अन्त में महायुद्ध के छिड़ते ही लोग देश को लौटने लगे। सब से प्रथम कोरिया तथा तेशामारू जहाज आ गए थे। उन्हीं में आप भी चल दिए। आते ही इमिप्रैन्ट्स ऑर्डिनेन्स (Imigrants Ordinance) के शिकार वन गए। मार्ग में आप गृद्र का प्रचार करते आए थे। अस्तु—

२९ अक्टूबर, १९१४ के। आप कलकरो पहुँचते ही पकड़ लिए गए। नवम्बर के अन्त तक मॉण्टगुमरी-जेल में बन्द रक्खे जाने के बाद एक दिन आप छोड़ दिए गए। इस पर कुछ साथी आप पर सन्देह करने लगे, किन्तु आपने अपनी तत्परता से फिर सब पर अपना विश्वास जमा लिया। कार्य जारी रहा और अन्त में बना-बनाया खेल बिगड़ गया। विप्लव-आयोजन के विफल्त होते ही चारों और गिरफ्तारियों का बाजार

हा का । हमारे नायक पर डकैती अधवा हत्या का केई दोष सिद्ध न होने पर भी, चन्हें आजन्म कालेपानी का द्यड मिला ।

श्राप श्ररहमन लाए गए। यहाँ के जेलर तथा श्रन्य अधिकारियों को अपनी हृदय-हीनता पर विशेष गर्व था और परिणाभ-स्वरूप क्रेंदियों और अधिकारियों में सदैव ही भगड़ा चला करता था। एक वार कोई खत्सव था। उस दिन मिठाई वॅटी। राजनैतिक क़ैदियों को भी पेश की गई। कुछेक सब्जन मिठाई खा श्राए। श्री० भानसिह जी ने उन्हें श्राड़े-हाथों लिया, वहुत नाराज हुए। विप्तव-पन्थियों के गम्भीर प्रेस के कारण ही वे इस प्रकार अपने सहकारियों पर कृद्ध हुए थे और इन्होंने चुपचाप सब सहार लिया था। समी ने क्षमा चाही। इस बात का अधिकारियों को पता लगा। आपका किसी अधिकारी ने केई गाली दें दी। आप यह सहार न सके। उस दिन केठिरी में वन्द होते के कारण सब कुछ चुपचाप सहना पड़ा। अगले दिन से आपने काम करने से इन्कार कर दिया। इस पर जेलर ने ६ नहींने के लिए हरहा-वेड़ी पहनाकर काल-कोठरी में वन्द कर दिया। साथ ही आधी ख़ुराक की सचा भी दे दी। श्राधी ख़राक वाले की पानी भी पर्याप्त नहीं दिया लाता था। उस प्रीप्म जलवायु वाले द्वीप में यह द्यड कितना असहा होता है, यह हम लोग क्या अनुभव करेंगे ?

न जाने किस नशे में मस्त होकर ये विप्तवी इन सब

श्रकथनीय कष्टो को हॅसी-खुशी सहार लेते हैं। किस उच भावना से इस योग्य हो पाते हैं कि अपने जीवन का कोई श्राराम भी उन्हें प्रलोभित कर पथ-भ्रष्ट नहीं कर पाता। ४० वर्ष से अधिक आयु वाले भानसिंह इस प्रीष्म-ऋतु में अल्प जल के द्राह का भी हँसी ख़ुशी सहार गए। इस वीर का प्रेम का नशा पागल वनाए रहता था। एक दिन आपने गाना शुरू कर दिया--"मित्र प्यारे नू हाल सरीदाँ दा कहना !" जेलर ने चुप रहने की आजा दी। परन्तु ईश्वर-भज्ञत से भी चित्रत करने का अधिकार उसे किसने दिया ? भानसिंह अव उसकी त्राज्ञाएँ क्यों मानने लगे! उन्होंने त्रपना अलाप जारी रक्खा। त्राप दूसरी मञ्जिल की केठिरी में वन्द् थे। श्रव उन्हें तीसरी मिल्ल की कोठरी में वन्द किया गया। कोठरी क्या थी, एक खासा तङ्ग सन्दूक था। ढाई वर्ग फीट की कोठरी ही क्या हो सकती है ? किन्तु श्रलाप फिर भी वन्द न हुआ। निर्द्य श्रिधिकारियों ने इस वार आपको वुरी तरह पीटा। हड्डियाँ तोड़ डालीं। परन्तु इससे क्या होता या ? राजनैतिक क़ैदियों के साथ किए जाने वाले यह श्रमानुषिक अत्याचार उनके लिए असहा थे और उन्हीं के हाथों प्राण त्याग कर वे एक प्रभावशाली आन्दोलन खड़ा करना चाहते थे।

गान का शब्द चन्द न होता देख, अधिकारी फिर मारने गए। इस वार शेष दल के। भी पता चल गया। रोटी खाने का

<sup>9--</sup>को र--का

ख्या । सभी उस काठरी की खोर भागे। परन्तु वारकों के द्वार बन्द कर दिए गए खोर भीतर उस वर-रत्न की बुरी तरह पीटा गया। खाज वह शेर पिखरे में वन्द था, जिल्लीरों से जकड़ा हुआ था। सब सहन करना पड़ा। जो वीर बड़े उत्साह से देश के स्वातन्त्रय-संप्राम में भाग लेने के विचार से आया था, वहीं आज निष्फल हों, वन्दी वनकर, इस तरह पिट रहा था! उस समय उनके हृद्य पर क्या गुजरती होगी, यह हम लोग क्या सममेंगे ? अन्त में उन्हें वहीं आयीं खुराक, कालकोठरी और उरडा-वेड़ी की सजा मिली। अन्य कैदियों ने भी कार्य छोड़ दिया और उन्हें भी वहीं सजा दी गई।

भानसिंह जी को वुरी तरह पीटा गया था। दशा नाजुक हो गई थी। मुँह से पानी न जाता था। वचने की कुछ भी आशा न थी। जेल के अन्द्र उनको मृत्यु न हो, इसलिए उन्हें बाहर के अप्पनाल से भेज दिया गया, वहाँ कुछेक दिन के बाद श्री० भानसिंह जी अपनी जीवन-यात्रा समाप्त कर दूर अपने 'मित्र प्यारे' के पास 'मरीट्रॉ डा हाल' कहने चले गए।



## श्री० यतीन्द्रनाथ मुकर्जी

आत के पवना नामक स्थान में एक वङ्गाली ब्राह्मण-परिवार में उनका जन्म हुआ था। वाल्यकाल से ही शारीरिक ज्यायाम, दौड़-धूप तथा कुरती आदि की ओर उनकी विशेष रुचि थी। घोड़े की सवारी भी वे श्रच्छी तरह जानते थे। उनका एक श्रपना घोड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करते थे। उनके जीवन की श्रनेक घटनाओं, के साथ इस घोड़े का भी बहुत सम्बन्ध है।

पढ़ने-लिखने की छोर छापकी कुछ छिषक रुवि न थी। छरतु, मैट्रिक पास करने के बाद कुछ दिन कॉलेज में पढ़ कर उन्होंने ३०) मासिक पर एक छाँफिस में नौकरी कर ली। सेना-नायक के प्रायः सभी गुगा उनमें विद्यमान थे। उनको देख कर ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान ने उन्हें मनुष्यों का नेता बनाकर ही यहाँ भेजा था। उनका शरीर वहुत सुन्दर तथा सुडौल था छौर वे स्वभाव से ही बड़े निर्भीक थे।

जिस समय पूर्व बङ्गाल की अनुशीलन समिति और चन्द्रनगर का रासबिहारी का दल मिलकर भारत से विसव की आयोजना कर रहा था. ठीक उसी समय बङ्गाल के एक दूसरे कोने में यतीन्द्रनाथ की अध्यत्तता से एक और दल भी काम कर रहा था। उस समय इस दल का उपरोक्त दोनों वलों से कोई सम्बन्ध न था।

पञ्जाब मे २१ फरवरी, सन् १९१४ के। विष्तव हैं। की बात सुन कर आप बनारस आए और रासिबहारी से मिले। उस समय रासिबहारी के पास धन की कमी थी। आपने इस कमी के। पूरा करने का भार अपने सिर तिया। कहते हैं, कि एक ही महीने में उन्होंने इतना रूपया एकत्रित कर तिया था जिससे

कई वर्ष तक ग्रद्र का कार्य निर्वित्र रूप से चल सकता था।

एक दिन श्राप कलकरों के एक मकान में श्रपने कुछ, श्रीर खाथियों के साथ ठहरें हुए थे कि एक व्यक्ति ने, जिस पर ये लोग, सन्देह करते थे, उन्हें पहचान लिया। श्रस्तु, एक युवक ने इसके गेली मार दो। इस घटना के कारण सब को मकान छोड़ कर भागना पड़ा। जिस व्यक्ति के गेली लगी थो उसने श्रपने मरते समय के इजहार (Dying Declaration) में यतीन्द्र को ही श्रपनी हत्या का श्रपरांधो बतलाया। एक ते। योही पुलिस बुरो तौर से श्रापको तालाश में थी, तिस पर इस घटना ने रही-सही कमी भी पूरी कर दो। यतीन्द्र के सिर फॉसी का परवाना लटकने लगा।

परिस्थित भयानक होते देख उनके साथियों ने उनसे विदेश चिते जाने का आग्रह किया। उस समय उस भावुक वीर ने करणा-भरे स्वर में कहा—''भाई! हम लोग जीवन-मरण में एक दूसरे का साथ देने की शपथ लेकर ही घरों से वाहर हुए थे। अस्तु, बाक़ी साथियों को विपत्ति के मुख में छोड़कर मैं अकेला विदेश न जा सकूँगा। वहाँ जाकर सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने की अपेला मुक्ते तुम लोगों के साथ भूख-प्यास से तड़प-तड़प कर मरने में ही विशेष आनन्द है। कलकत्ते में अब और अधिक ठहरना तिरापद न जानकर, बालेश्वर के निकट एक स्थान यर नया केन्द्र स्थापित किया गया और यतीन्द्र चार आदिमयों के साथ वहीं पर रहकर विप्लव का कार्य करने लगे।

इसी बीच कलकते में कुछ छौर घर-पकड़ हुई छौर यतीन्द्र के इस नए स्थान का पता भी पुलिस को लग गया। जिस समय यतीन्द्र को इस बात का पता लगा तो उनके दो साथी बारह मील दूर एक जक्कल मे थे। यदि वे वाहते तो उस समय छपने प्राणीं की रज्ञा कर सकते थे, किन्तु असाध्य साधन ही उनके जीवन का व्रत या अस्तु, दो साथियों सहित उन दोनो को लेने के लिए चल दिये। श्रॅधेरी रात मे पहाड़ों के ऊँचे-नीचे रास्ते से होकर बारह मील जक्कल मे जाकर फिर वापस आना उन्हों के साहस की बात थी।

पुलिस वालों ने गाँवों में चारों खोर कह रक्खा था कि जङ्गल में कुछ भयानक डाकुओं का एक दल छिपा है और उसके पकड़वाने में उन्हें सहायता करनी पड़ेगी। मार्ग में भी स्थान-स्थान पर पुलिस की चौकियाँ बिठला दी गई थीं।

यतीन्द्र के अपने साथियों तक पहुँचते न पहुँचते दिन निकल आया और वे बस्ती के बीच से होकर बालेश्वर की ओर चल दिए। दिन-रात चलते रहने के कारण दो दिन से कुछ खाने को न मिला था, तिस पर श्रीष्म की दोपहरी और भी परेशान कर रही थी। मार्ग मे एक नदी के किनारे पहुँचकर मल्लाह से कुछ चावल पका देने को कहा! किन्तु हिन्दू-धर्म का पोषक, ब्राह्मण-भक्त मॉक्सी ब्राह्मण को अपने हाथ का भात खिलाकर अपने लिए नरक का द्वार खोलने पर किसी भॉति भी राजी न हुआ। उसके निकट ब्राह्मण की प्राण-रन्ना का कोई भी मूल्य न था।

<9>

यतीन्द्र के इस त्रोर त्राने का समाचार भी पुलिस से छिपा न रहा। जिस समय वे एक गाँव से दूसरे गाँव में भागते फिर रहे थे तो एक दिन सन्ध्या समय बालेश्वर के पास जङ्गल में ज्ञपने चारों साथियों सहित घिर गए। युद्ध का सारा सामान साथ लेकर जिला-मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस-सुपरिन्टेल्डेएट जङ्गल के दोनों त्रोर से सर्चलाइट छोड़ते हुए उनका पीछा करने लगे। इस लुका-छिपी में सारी रात समाप्त हो गई। प्रातःकाल होने पर वचने की कोई भी सम्भावना न देख, उन लोगों ने सामने-सामने लोडकर प्राण देना ही ठीक समका।

निश्चय करने भर की देर थी। एक श्रोर युद्ध के सारे सामान से सुसिक्तित हजार से मी श्रिधिक गाँव वाले तथा पुलिस के लोग थे श्रोर दूसरी श्रोर थे भूल, प्यास, श्रनिद्रा श्रोर मार्ग के थकान से परेशान केवल पाँच विसवी! दोनो श्रोर से गोली चलने लगी। वायुमण्डल वास्तद के धुएँ से भर गया। ये लोग ऊँचीनीची जमीन पर लेटकर गोलियाँ चलाने लगे। किन्तु भूखण्यास से व्याकुल पाँच विसवी कव तक पुलिस का सामना कर सकते थे। प्रायः सभी लोग धायल हो चुके थे कि एक गोली ने चित्तित्रय को सदा के लिए धराशायी बना दिया यतीन्द्र भी बुरी तरह घायल हो चुके थे। गोलियाँ भी समाप्त होने पर थी। श्रस्तु, श्रपने जीने की श्रोर श्रिधक श्राशा न देख, उन्होंने श्रायह कर श्रीप तोनो साथियों से श्राटम-समर्पण करा दिया।

यतीन्द्र अवसन्न होकर गिर पड़े, प्यास से उनका गला सूखने

लगा। खून से तर-वतर वालक मनेरिद्धन पास में पड़ा था।
यतीन्द्र के चीण स्वर से "पानी" का शब्द सुन कर मनेरिद्धन
पास के सरोवर से चादर मिगोने चल दिया। यह देखकर पुलिस
अफसर की आँखों में भी ऑसू आ गए। उसने मनेरिद्धन से
वैठने के लिए कहा और स्वय अपनी टोपी में पानी लाकर
यतीन्द्र के मुख में डालने लगा। वाद् में कटक के अस्पताल में
पहुँच कर रणचण्डी के परम उपासक वीर यतीन्द्र ने भी अपने
प्राण त्याग दिये। उस समय पुलिस-किमश्नर मि० टेगार्ट ने
कहा था:

"Though I had to do my duty, but I have a great respect for him. He was the only Bengali who gave his life while fighting face to face with the police."

यह घटना ९ सितम्बर १९१५ की है।

श्रन्त में मनोरञ्जन तथा नीरेन्द्र को भी फाँसी की सज्जा हुई श्रीर ज्योतिष की श्राजनम कारागार का द्र्ड दिया गया बाद में जेल के कष्टों से वे पागल हो गये श्रीर कुछ दिन वहरमपुर के पागलखाने में रहने के बाद वे भी श्रपने उन्हीं चारों साथियों के पास चले गए।

## श्रो० नितनी वाक्च्य

प्रकाब का विराट् विपल्वायोजन विफन्न हो जाने के बाद भी विष्त्रवी एकदम निराश नहीं हुए। जो लोग उस समय

की धर-पकड़ से वच गये थे, इन्होंने फिर नये सिरं से इस महान यज्ञ की आयोजना प्रारम्भ कर दी। विहार में सङ्गठन की कनी थी। ऋतु, वीरभूमि के श्री० नित्तनी वाक्च्य की भागतपुर के कॉलेन में पढ़ने के लिए भेजा गया। यहाँ आकर निलनी एक पूरे विहारी वन गए। सर के लन्बे-लम्बे बाल कटा कर उन्होंने टोपी पहननी शुरू कर दी। एक नोटे कपड़े का दुर्ता तथा फेटेदार धोती वाँघकर वे उस कॉलेज ने अपने दिन विताने लगे। इतना सब करने पर भी आप पुलिस की निगाह से बच न सके और विवश हो उन्हें कॉलेज छोड़कर फिर वङ्गाल वापस जाना पड़ा। सन् १९१७ के दिन थे। बङ्गाल में उस सनय भी चारों श्रोर घर-पकड़ जारी थी। ऋत्तु, यहाँ पर भी अधिक समय तक उनका ठहरना न हो सका। परित्यिति अधिक भयानक होते देख, इन् दिनों के लिये कार्य का स्थितित कर, चुने-चुने कार्यकर्ताओं का किसी सुरक्षित स्थान पर रख देने की वात निश्चित की गई। नितनी अपने चार साथियों को साथ लेकर गेहिटी में एक किराये के मकान में रहने लगे। सोवे समय रिवॉल्बर भरकर तिकए के नीचे रख छेते और वारी वारी एक आदमी खिड़की में बैठकर पहरा दिया करता।

अभी अधिक दिन न बोते थे, कि किसी ने पुलिस को पता दे दिया कि अभुक मकान में कुछ बङ्गाली-युवक रह रहे हैं। वस, दूसरे ही दिन प्रातःकाल मकान घेर दिया गया। पहरे वाले युवक ने चुपके से और साथियों को जगा दिया, और सब लोग नीचे



घमर-शहीद स्वर्गीय श्रा० हरीकिशन

तीसरे पहरका समय था। एकदम हजारों सशस्त्र सिपाहियों से पहाड़ी। घर गई। एक बार फिर बन्दूक तथा पिस्तौलों की बाढ़ से आकाश गूँज बठा। किन्तु इतनो सेना के सामने ये इने-गिने युवक कब तक ठहर सकते थे। अस्तु, देा को छोड़कर शेष सभी वहीं पर मारे गए। बचे हुए दोनों युवक किसी प्रकार आँख बचाकर निकल गए।

सात दिन पहाड़ी पर बिना खाए-पिए घूमते रहने से निल्नी के अङ्ग शिथिल होने लगे थे कि इसी बीच एक पहाड़ी कीड़ा भी इनके चिपक गया। निलनी वहाँ से पैदल ही फिर बिहार पहुँचे; किन्तु वहाँ पर पहलें ही से आपकी तलाश हो रही थी। अस्तु, बिहार से भी आप को भागना पड़ा।

बङ्गाल में हावड़ा स्टेशन पर पहुँच कर आपको कोई भी साथी न मिला। शरीर बिलकुल कमजोर हो चुका था। दो सप्ताह से खाना तो क्या, अन्न के दर्शन भी न हो पाए थे। पहाड़ी की का अब भी उसी भॉति चिपका था। अस्तु, उसके विष के की छ आपको ज्वर भी आने लगा। पास में भरा हुआ रिवॉल्वर है छ चलने की शक्ति नहीं। पैसे के नाते बिलकुल सफाया है। अटा करें तो क्या करें ? निराश हो, निताति किले के मैदान में एक वृत्त

दे। दिन इसी प्रकार और वीत जाने पर संयोगवश उनका एक साथी उधर से आ निकला। विष के अधिक फैल जाने से उनके अब चेचक भी निकल आई थी। साथी उनकी यह दशा देखकर रो पड़ा। घर पर उठा ते। छे गया, किन्तु अब इलाज़ कैसे हो। निलनी को वाहर ले जाना मौत को निमन्त्रण देना था। अस्तु, साथी ने उनके शरीर पर हल्दी मिलाकर मट्टे की मालिश करनी शुरू कर दो और छाछ ही उन्हें पीने के। देने लगा।

भगवान् की लीला बड़ी विचित्र है! निलनी इसी से चङ्गा होने लगा। श्रीर जिस दिन दोनों ने एक साथ बैठ कर भोजन किया तो उसी साथी के शब्दों में उसके श्रानन्द की सीमा न रही। स्वस्थ हो जाने पर दोनों फिर काम पर निकले। संयोगवश घर से बाहर होते हो उक्त साथी गिरफ्तार हो गया।

हमारे नायक ने हावड़ा में एक मकान किराए पर लिया और उसी में वे तारिणी मजूमदार के साथ रहने लगे। अभी चैन से चैठने भी न पाए थे कि फिर पुलिस के वेरे में आगए। दोनों साथियों ने वाहर आकर फिर सामना करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक दोनों ओर से गोली चलने के वाद तारिणी वीर-गति को प्राप्त हुआ। निलनी के भी गोली लग चुको थी, किन्तु उसके अरमान अभी पूरे नहीं हुए थे। अफ़ सर ने सामने

#### नलिनी वाक्च्य

श्चाकर कहा—"श्चादम-समर्पण कर दे।।" इत्तर में निलनी के रिवॉल्वर की गेली से साहब की टोपो नीचे जा गिरी। इस बार एक घड़ाके की श्चावाज के साथ ही निलनी भी जमीन पर श्चा गिरा।

वीर के गिरते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पास में ही घे।ड़ा-गाड़ी खड़ी थी, निलनो सूमता हुआ उसी में सवार हो गया।

अस्पताल के कमरे में निलनी एक खाट पर पड़ा है। चारें। स्रोर पुलिस-अफसरों का जमाव है।

"नाम क्या है ? कहाँ के रहने वाले हो ? पिता क्या करते है ? तुम्हें मरने से पहले अन्तिम वयान (Dying Declaration) देना होगा " आदि वातों के कहे जाने पर वीर ने धीरेसे कहाः

"Don't disturb me please. Let me die peacefully."

श्रर्थात् — "तङ्ग न करो, कृपा कर मुक्ते शान्ति से मरने दे।।"

Unhonoured, unsung और unwept जाने का कितना ज्वलन्त उदाहरण है। जीवन भर सङ्घटों के साथ खेल कर अन्त समय भी उसकी यही इच्छा है कि कोई उसे न जाने कि वह कौन था और कैसे मर गया। वह अपने मूल्य को छिपा कर Unknown and unlamented ही जाना चाहताथा।

अस्तु, १४ जून, १९१८ को माँ का एक और पागल पुजारी उसकी गोद से सदा के लिए छिन गया।

#### B

### श्री० जधमसिंह .

**भ** मृतसर जिले के कसैल नामक गाँव में ऊधमसिंह का जन्म हुआ था। विष्तव-पन्थी प्रायः जीवन के अन्तिम समय में ही संसार के समाने त्राते हैं। त्रस्तु, अधमसिंह के बाल्यकाल की बातें जानी न जा सकीं। केवल इतना ही पता है कि व्यवसाय के सम्बन्ध मे वे अमेरिका चले गये थे श्रीर वहीं पर जब "ग़द्र" श्रखनार द्वारा भारत के स्वाधीनता-युद्ध की घोषणा की गई ते। आप भी उसी में शामिल है। गए। सन् १९१४ में महायुद्ध के छिड्ते ही अमेरिका-निवासी भारतीयों ने देश के। वापस आना शुरू कर दिया। एक दिन श्रमेरिका के श्राने वाले एक जहाज के भारतीय तट पर लगते ही उसके ३५० भारतीय यात्रियों मे से सब के सब गिरपतार कर लिए गए। भारत मे जन्म लेकर वहीं के अन्न-जल से पले हुए इन कतिपय भारतीयो को अपने ही देश की स्वच्छन्द जलवायु से विन्चत कर, सरकार ने पक्षाब के विभिन्न जेलों में घुट-घुटकर प्राण देने के लिये बन्द कर दिया। इन ३५० यात्रियों मे हमारे नायक अधमसिंह भी थे।

सन् १९१४ के अप्रैल मास मे पञ्जाव मे विराट् विप्लवा-योजन के विफल'हो जाने पर प्रथम लाहौर-षड्यन्त्र के नाम से

### **जधमसिंह**

अभियोग चलाया गया। श्राखिर न्याय ही तो ठहरा। जो उधमिं हि भारत की भूमि पर पैर रखने के पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन्हें भी इस मामले मे घसीट कर लाया गया। श्रदालत से श्राजन्म कालेपानी का दण्ड मिलने पर कुछ साल तक श्रण्डमन जेल मे रखने के बाद १९२१ के अन्त में श्राप को मद्रास के वेलारी जेल लाया गया। पन्जाब के श्रन्य राजतैतिक क्षेदियों से श्रतग एक दूसरे श्रहाते की सुन्सान कोठरी मे श्रकेले रहकर उधमिंसह जीवन के दिन बिता रहे थे कि एक दिन जब प्रातःकाल श्रधिकारियों ने श्राकर उनकी कोठरी मे देखा तो अधमिंसह गायब थे। चारों श्रोर खोज जबर होने लगी, किन्तु बहुत कुछ दौड़-धूप के बाद भी न तो किसी को अधमिंसह ही का पता लगा श्रीर न कोई यह समम सका कि कोठरी का ताला ज्यों का त्यों बन्द रहने पर भी वे पुलिस की कड़ी निगरानी से कब, कैसे श्रीर किधर से निकल गए।

उधमसिंह जेल से निकलकर कावुल पहुँचे, किन्तु किसी किव के कथनानुसार "वुरी होती है लौ लुगी दिल की" अस्तु, उन्हें वहाँ चैन न आया और वे फिर भारत आ गए और कुछ दिन काम करने के बाद फिर वापस चले गए। इधर पुलिस को भी आपके विना चैन न थी। जोरों के साथ तलाश होने लगी और नोटिस भी निकाला गया। कई बार मौत के मुँह में आकर सकुशल निकल जाने के बाद एक दिन जब आप फिर भारत आ रहे थे, तो सरहद पर उन्हें गोली मार दी गई और वे फिर

हैश को वापस न श्रा सके। गोली किसने मारी, यह श्राज तक एक राज की बात है।

#### ,

### पं० गेंदालाल दीचित

स नवम्बर, सन् १८८८ ई० को आगरा जिले की "बाह" तहसील के "मई" प्राम में पं० गेदालाल का जन्म हुआ। अभी आप तीन ही वर्ष के थे कि आपको माता का देहान्त हो गया। आपके पिता का नाम पं० भेलानाथ जी दोन्तित था। हिन्दी मिडिल पास करने के बाद कुछ दिनों तक आप इटावे के हाई स्कूल में पढ़ते रहे। फिर आगरा चले गए और वहीं से मैट्रिकुलेशन पास किया। इच्छा होते भी आप और आगे न पढ़ सके और औरया में डी० ए० वी० पाठशाला के अध्यापक हो गए।

वझ-भङ्ग के दिन थे। स्वदेशी-श्रान्दोलन चल रहा था। श्राप लोकमान्य तिलक के भक्त ता थे ही, इघर महाराष्ट्र में शिवाजी के उत्सव मनाने का श्रान्दोलन चल खड़ा हुआ। समय की लहर से प्रमावित होकर हमारे नायक ने भी "शिवाजी-समिति" नाम की एक संस्था स्थापित की। इसका उद्देश्य नवयुवकों में स्वदेश के प्रति प्रेम तथा भक्ति के भाव उत्पन्न कराना था। कुछ दिनों तक तो पुस्तकों तथा समाचार-पन्नो द्वारा ही प्रवार-कार्य होता रहा, किन्तु बाद में बङ्गाली युवकों को प्राणों की, किन्ननमान्न भी चिन्ता न करते हुए, बम् तथा रिवॉब्वर का प्रयोग करते क्षेत्र क्षेत

कार्य ब्रारम्भ करने पर त्रापको यू० पी० के शिचित समुदाय से बड़ी निराशा हुई । किस की श्राशात्रो पर कार्य श्रारम्भ होगा, यही चिन्ता उन्हे दिन-रात घेरे रहती थी। बहुत कुछ विचार करने पर ध्यान त्राया कि देश मे एक ऐसा भी दल है जिसमे अब भी वीरता के कुछ चिन्ह पाए जाते हैं। पाठक हरें नहीं, यह डाकुश्रो का दल था । इन लोगों के पास बहुधा श्रच्छे-श्रच्छे श्रख्न-शस्त्र भो होते हैं । देश का सभ्य समाज इन लोगों से इसलिए घृणा करता है कि ये लोग जीवन-निर्वाह तथा दुरेच्छापूर्ति के लिए ही डाके डालते तथा चोरी करते हैं। जो हो, पिंडत गेंदालाल जी ने इन्ही लोगों के सङ्ग-ठित करने का निश्रय किया। उनका विचार था, कि इन लोगो का संगठन कर अमीरों को लूटकर धन एकत्रित किया जाय, जिसके द्वारा शिचा का प्रचार हो श्रीर उस दल के लोगों के। भी सद्याचार की शिक्षा दी जावे ताकि वे ग़रीब तथा निव लों पर श्रत्याचार न कर सकें श्रौर इसी प्रकार धन एकत्रित कर श्रखःशस्त्र का संग्रह कर गवर्नभेग्ट को भयभीत करते रहें।

कुछ दिनें तक इसी प्रकार कार्य होता रहा। समिति के बहुत से सदस्य बन गए, किन्तु वे सब श्रशिचित थे। परिडत

·(是)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·**(**(B)·(B)·**(**(B)·(B)·**(**(B)·(B)·**(**(B)·(B)·(B)·(B)·(B) जी को इससे कुछ शान्ति न मिली। छाप कुछ अध्ययन करने के लिए वम्बई गए। वहाँ से लौटने पर आपको कुछ ऐसे युवक मिले जिनसे आपको आशा वॅधी कि स युक्त प्रान्त मे भी वङ्गाल की भॉति राजद्रोही समिति की नीव डाली जा सकती है। आप बहुत से नवयुवकों से मिले। उन्हे अस्त्र-शस्त्र दे उनका प्रयोग भी सिखाया। इन्हीं दिनो परिडत जी की एक युवक से भेंट हुई। आप भी पुलिस के अत्याचारों से व्यथित होकर वर से निकल पड़े थे। आपने एक प्रसिद्ध धनुर्धर से शिक्षा श्राप्त की थी। इनके मिलने से समिति का कार्य जोरो से चलने लगा। इन महाशय का नाम सुविधा के लिए हम "ब्रह्मचारी जी" घरे देते हैं। इन्होंने चम्वल तथा यसुना के बीहड़ों मे 'रहने वाले डाकुष्ठो का सङ्गठन किया श्रौर ग्वालियर-राज्य में निवास करने लगे। थोड़े ही दिनों में इनके पास एक बहुत वड़ा दल हो गया श्रीर धन भी खूब एकत्रित किया गय।।

इसी बीच गेंदालाल जी ने भी अपने कार्य को कुछ-कुछ विस्तार दिया। बहुत से शिक्षित युवक भी दल में सिम्मिलित हो चुके थे। कुछ कार्य भी किया गया। किन्तु धन की कभी ने बाधा उपस्थित कर दी। ब्रह्मचारी जी का दल बहुत-सा धन एकत्रित कर चुका था। अस्तु, पिएडत जी ने उनसे मिल कर धन लाने का निश्चय किया। इस निश्चय के पूर्व ही "मातृवेदी" नामक संस्था का सङ्गठन किया जा चुका था। यही संस्था आगे चल कर मैनपुरी पड्यन्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इक संस्था के

कार्यकर्ता भी चुने जा चुके थे।

मातृवेदी का सङ्गठन करने के बाद आप ब्रह्मचारी जी से मिलने ग्वालियर गए। उस समय ब्रह्मचारी जी के दल को गिरफ्तार करने के पूरे प्रयत्न हो रहे थे। दल के एक व्यक्ति हिन्दू सिंह को प्रभोलन दिया गया कि यदि वह किसी भाँति इस दल को गिरफ्तार करा दे तो उसे राज्य की आर से इनाम भी मिलेगा और जायदाद भो दी जावेगी। वह राजी हो गया और दल को पकड़वाने का षड्यन्त्र रचा गया।

डाका डालने का एक स्थान निश्चय किया गया। निवासस्थान से जगह इतनी दूर थी कि पहुँचने में दो दिन लगें और
एक पड़ाव जङ्गल में देना पड़े। उस समय दल में केवल ८०
मनुष्य थे। जब एक रात चल कर सब थक गए और भूख भी
लगी तो राष्य के भेदिए ने ले जाकर सब को निश्चित जङ्गल में
ठहरा दिया और स्वयं अपने किसी सम्बन्धी के यहाँ मोजन
लेने गया। संब सामान पहले ही से ठीक था। थोड़ी देर में
गर्मा-गरम पूड़ियाँ आ गई। आज छुछ होना ही ऐसा था कि
जो ब्रह्मचारी जो कभी किसी के यहाँ का मोजन न करते थे,
उन्होंने भी विश्वासघाती के धाप्रह करने पर पूड़ियाँ ले लीं।
खाते ही जबान पुँठने लगी। उसी समय विश्वासघाती पानी
लेने के बहाने वहाँ से चल दिया। पूड़ियों में इतना जहर मिला
था कि पेट में पहुँचते ही उसने अपना असर दिखाया। ब्रह्मचारी
जी ने सब को पूड़ियाँ न खाने का आदेश कर विश्वासघाती पर

गोली चलाई, किन्तु विप को हलाहलता के कारण निशाना खाली गया। बन्दूक को आवाज होते ही अन्य साथी सँभल भी न पाए थे कि चारों ओर से सैकड़ो बन्दूकों की आवाज सुनाई दीं। जङ्गल में ४०० सवार छिपे खड़े थे। दोनों ओर से ख़ूब गोली चली। जब तक इन लोगों में कुछ भी होश रहा, बराबर गोली चलाते रहे। अधाचारी जी के यों तो हाथ पैरों में कई गोलियाँ लग चुकी थीं, किन्तु धन्त में एक गोली से हाथ बिलकुल घायल हो गया और बन्दूक हाथ से गिर गई। पं० गेंदालाल के भी कई छरें लगे थे। एक छर्रा उनकी बाई आंख में लगा, जिसके कारण वह आंख जाती रही। इस समय दल के लगभग ३५ मनुष्य खेत रहे।

पं० गेंदालाल जी, ब्रह्मचारी जी तथा उनके श्रन्य साथी ग्वालियर के किले में बन्द किए गए। गिरफ्तारी का समाचार सुनकर "मातृवेदी" के कुछ सदस्य किले में जाकर महल देखने के बहाने से पिएडत जी से मिले। सब हाल जान कर निश्चय किया गया कि जैसे भी हो, पिएडत जी को छुड़ाया जाय। नेता की गिरफ्तारी से शिच्चित युवकों के हृद्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे दूने उत्साह से काम करने लगे। कार्य ने श्रच्छा विस्तार पाया। शिक्त का भी सङ्गठन हो गया था, किन्तु कई असावधानियों के कारण मामला खुल गया श्रीर गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। मामला बहुत बढ़ गया श्रीर मैनपुरी-पड्यन्त्र के नाम से कोर्ट में श्रिभयोग चला।

सरकारी गवाह सोमदेत्र ने पं० गेंदालाल को इस षड्यन्त्र का नेता बताते हुये ग्वालियर में उनके गिरफ्तार होने का हाल कह सुनाया। श्रस्तु, श्राप ग्वालियर से मैनपुरी लाए गए। क्रिकों में बन्द रहने तथा श्रच्छा भोजन न मिलने के कारण श्रापका स्वास्थ्य बहुत विगढ़ गया था। श्राप इतने दुर्वल हो गए थे कि स्टेशन से मैनपुरी-जेल तक जाने में (केवल एक मील में) श्राठ जगह बैठना पड़ा। श्रापकों तपेदिक का रोग हो गया था। जेल पहुँच कर श्रापकों सारा हाल मालूम पड़ा।

श्रापने पुलिस वालों से कहा कि तुम लोगों ने इन वच्चों को क्यो गिरफ्तार किया है। बङ्गाल तथा बम्बई के विद्रोहियों में से बहुतों के साथ मेरा सम्बन्ध है। मैं बहुतों को गिरफ्तार करवा सकता हूँ, इत्यादि। दिखावे के लिए दो-चार नाम भी बता दिए। पुलिस वालों को निश्चय हो गया कि किले के कष्टों के कारण यह सारा हाल खेल देगा। श्रव क्या था, पिरडत जी सरकारी गवाह सममे जाने लगे। उन्हें जेल से निकाल कर सरकारी गवाहों के साथ रख दिया गया। श्राधी रात के समय जब पहरा बदला गया तो कमरे में श्रंघेरा था। लालटेन जलाने पर मालूम पड़ा कि पं० गेंदालाल एक श्रीर सरकारी गवाह रामनारायाण के साथ गायब हैं। बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी कुछ फल न हुआ श्रीर उनमे कोई भी बाद को पुलिस के हाथ न श्राया।

पं॰ गेंदालाल रामनारायण के साथ भागकर केाटा पहुँचे ।

- वहाँ श्रापके एक सम्बन्धी थे। उन्होने श्रापकी बड़ी सहायता की। किन्तु आपकी वहाँ भी बड़ी तलाश है। रही थी, अतएव उस जगह अधिक दिन न ठहर सके। कोटा से विदा होने के पूर्व एक विशेष घटना और घटो। रामनारायग्र का मस्तिष्क फिर बिगड़ गया। उसके दिल मे जाने क्या आई कि पिएडत जी के भाई ने जो रुपए तथा कपड़े दिए थे उन्हें ले, कुछ बहाना बता, श्रापको एक कोठरी में वन्द कर भाग गया। परिहत जी उस काठरों में तीन दिन तक बन्द रहे। राग का खोर, निर्वतता, फिर एक कोठरी में तीन दिन तक बिना जल-सम बन्द रहना, यह पिंहत जी का ही साहस था। अन्त में व्यथित हो, किसी से कें।ठरी की ज़क्षीर ख़ुलवाई श्रीर पैदल ही वहाँ से चल दिए। जो न्यक्ति एक मील चलने में आठ बार बैठा है।, वह किस प्रकार इस अवस्था में पैदल सफर कर सकता है ? एक पैसा भी पास न था, किन्तु फिर भी जैसे-तैसे आगरा पहुँचे। आगरा मे देा-एक मित्रों ने कुछ सहायता दो। उस समय परिडत जी की हालत बहुत खराब हो रही थी। रोग ने साह्वातिक रूप 'धारण कर लिया था। कोई भी ऐसा न था, जिसके यहाँ एक दिन भी ठहर सकते। सब मित्रों पर आपत्ति आई हुई थी। यस्तु--

कहीं भी ठहरने का स्थान न मिलने पर विवश हो, आप घर चले गए। घर वालों को पुलिस ने बुरी तरह सता रक्खा या। आपको देखकर सब बड़े भयभीत हुए। सोचा, पुलिस को बुला कर श्रापका गिरफ्तार करा दिया जाय। इस पर श्रापन्ते श्रुपते पिता को बहुत समकाया श्रीर कहा—"श्राप घवड़ाइए नहीं, मैं बहुत शीघ्र श्रापके यहाँ से चला जाऊँगा।" श्रुन्त में दे!-तीन दिन बाद श्रापको घर त्यागना पड़ा। इस समय श्रापको दस क़दम चलने पर भी मूच्छी श्रा जाती थी। श्रापने दिल्ली जाकर जीवन-निर्वाह के लिए एक प्याऊ पर नौकरी कर ली। स्वास्थ्य दिनेदिन बिगड़ रहा था। श्रुस्तु, श्रुपनी श्रुवस्था का परिचय देते हुए श्रापने श्रुपने एक निकट श्रात्मीय को पत्र लिखा। पत्र पाते ही वह सक्जन श्रापकी पत्नी का सोथ लेकर देहली श्रा गए।

बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी अवस्था दिनोदिन खरांव होती गई और आपको घड़ी-घड़ी पर मूच्छी आने लगी। आपकी श्री फूट-फूट कर रोने लगी। उस समय का हृद्य-विदारक दृश्य आपके आत्मीय से न देखा गया। वह चुपचाप बाहर आकर रोने लगा। पिडत जी को जब होश आया ते। आपने आत्मीय के। सान्त्वना देते हुए कहा—"तुम रोते क्यों हो ? देश की सेवा मे मेरा यह हाल हुआ है। दुखिया भारत की स्थिति देख कर मेरी यह अवस्था हो गई है। तुम लोग दुख मत करो। यदि देश-सेवा हेतु मेरे प्राण चले गए ते। मैंने अपना कर्चव्य पालन किया। यदि तुम लोग भी उस कार्य में सहायता करोगे तो मेरी आत्मा को शान्ति मिलेगी।" फिर पत्नी को सम्बोधन कर पूछा—"तुम क्यों रोती हो ?"

पत्नी ने रात हुए उत्तर दिया—"मरा इस संसार में कीन है ?" परिहत जी एक ठएडी साँस ले, सुनकराकर कहने लगे--"आज लाखां विधवाओं का कीन है ? लाखों अनाथां का कीन हैं ? २२ करोड़ भूखें किसानों का कीन है ? दासता की बेड़ियां में जकड़ी हुई भारत-माता का कीन है ? तो इन सत्र का मालिक हैं, वहीं तुम्हारा भी। तुम अपने आपको परम -सौमान्यवर्ता सममता, यदि मेरे प्राण इसी प्रकार देश-प्रोम की -लगन में निकत जावें और में शबुओं के हाय न आऊँ। मुसे हुख़ हैं तो केवल इतना ही कि में अत्याचारियों को अत्याचार -का वद्ता न दे सका, मन की मन में ही रह गई। मेरा यह शरीर सप्ट है। जायगा, किन्तु मेरी ष्टातमा इन्हीं भावों के। छेकर फिर दूसरा शरीर घारण करंगी। श्रद की वार नवीन शिक्षें के साथ जन्म ले, शत्रुखों का नाश कहँगा।" उस समय उनके सुख पर एक दिव्य क्योति का प्रकाशन्सा छा गया या। आप फिर कहने लगे--रहा खाने-पीने का, तुम्हारे पिता लीवित हैं। तुम्हारे भाई हैं, मेरे कृदुम्बा हैं; और फिर मेरे मित्र हैं तो तुम्हें अपनी माता समक तुम्हारा आदर करेंगे। तृम किसी बात की जिन्ता न करा। मुक्त केवल यही दुःख है। कि अन्तिम् समय किसी मित्र से न मिल सका।"

इसके बाद आपको फिर बहोशी आगई। अवन्या भयद्भर हो गई थी। आत्मीय ने सोचा, यदि वहीं पर प्राण निकल गये तो मृतक संस्कार करना भो कठिन हो लायगा और 'यदि धुलिस को पता चल गया ते। श्रीर भी विपत्ति श्राएगी। श्रस्तु, वे उन्हें सरकारो श्रस्पताल में भरती करा, उनकी खों के। यथास्थान पहुँचा श्राए। जब लौटकर श्राए ते। देखा पण्डित जी चुपचाप विस्तर पर पड़े थे। श्रव पं० गेंदालाल दीचित इस संसार में नहीं थे, केवल उनका शरीर पड़ा था। उस समय दिन के दो वजे थे श्रीर दिसम्बर, सन् १९२० की २१ वीं तारीख थी।

जिस देश के लिए सर्वम्व त्यागा, सारे कष्ट सहे, और अन्त में प्राण तक दे दिए, इस देश में किसी ने यह भी न जाना कि परिइत गेंदालाल कहाँ विलीन हो गए! किन्तु जब स्वतन्त्र भारतर्व के इतिहास लिखा जायगा, इस समय देश- वासियों को आपकी याद आएगी, और आप का नाम स्वर्णाक्तरों में लिखा जाएगा।

# श्री० ख़ुशीराम

शुद्ध के पुरस्कार में रौलट ऐक्ट पाने पर देश में एक विराट् आन्दोलन उठ खड़ा हुआ, जिसके परिणाम में जिल्यानवाला और मार्शल लॉ तक की नौवत आ गई। उस समय लोग बहुत त्रस्त हो उठे थे। एकाएक ऐसी कठोरता उन पर होगी, यह वे न जानते थे। परन्तु उस त्रस्त समय में भी हमारे नायक श्री० खुशीराम जी-जैसे वीर अपनी जान पर खेलकर अपना नाम अमर कर गए।  $(Q) \leftarrow (Q) \leftarrow (Q)$ 

ञ्चाप एक निर्धन परिवार मे २७ श्रावण, सम्बत् १९३४ में पैदा हुए थे। पिता का नाम लाला भगवानदास था। जाति के श्ररोड़ा थे। जन्म के थोड़े ही दिनों वाद पिता का देहान्त हो गया था। श्रापका जन्म-स्थान पिण्डी, सैद्पुर, जिला मेलम था। पिता की मृत्यु के बाद लाहौर नवाकोट के अनाथालय मे आपका पालन-पोषण हुआ। धापका शरीर बहुत सुन्दर तथा सुदृढ़ था; बहुत शक्तिशाली थे। जन्म-पत्री लिखने वाले पडिएत ने कहा था, यह वालक हाथी की तरह वलवान् होगा श्रौर इसका नाम श्रमर हो जाएगा। उस समय श्रापका नाम भीमसेन रक्खा गया था, परन्तु वाद में ''खुशीराम" नाम से ही वे प्रसिद्ध हुए श्राप डी० ए० वी० कॉलेज, लाहीर के विद्यार्थी थे। १९१९ में १९ वष की आयु मे शास्रो की परोचा देकर छुट्टियो का उपभोग करने जम्मू चले गए थे। इधर ३० मार्च के बाद ६ अप्रैल को समस्त भारत में इड़ताल की बात थी। अस्तु, आप उधर न ठहर, तुरन्त लाहौर आगए और कॉलेज-विद्यार्थियो के जुनूसो का नेतृत्व अपने हाथ मे ले लिया।

१२ श्रप्रैल को लाहौर की वादशाही मिस्तद में एक विराट् सभा हुई। श्रसंख्य लोगों का जमाव था, व्याख्यान हुए श्रीर खूब जेशा बढ़ा। सभा विसर्जित हुई श्रीर लोग शहर की श्रोर जुलूस की शक्ल में चल दिए। मण्डा हमारे नायक के हाथ में था। कोई एक फर्लोझ के श्रन्तर पर ही होरा मण्डी वाजार है। यहीं से वे नगर में घुसना चाहते थे। श्रागे फ्रीज खड़ी थी। उस समय सेना की अध्यक्ता नवाब मेाहम्मद्श्रली (बरकतश्रली) के हाथ मे थी। आज्ञा हुई, सब लोग बिखर जाओ। जुलूस न निकलने दिया जायगा। जुलूस के नेता श्री० खुशीराम ने कहा-"जुल्रस निकलेगा और जरूर निकलेगा; और जायगा भी इसी मार्ग से।" नवाब ने श्राकाश में गोली चलवाई। लोग डर के मारे इघर-उघर भागने लगे, तब सिंह की तरह गरजकर .खुशीराम ने कहा, "भागकर खाहमखाह कायर क्यों बनते हैं। ? मरना ते। एक ही दिन है, फिर वीरों की तरह क्यों न मरे।। बड़ी लड़जा की बात है कि श्राज गीद्ड़ों की तरह भागकर जान बचाने की किक में डठते-पड़ते भाग रहे है। । तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए।" आदि-श्रादि । लोग रुक गए। नवाब ने फिर कहा—"जुलूस मुन्तशिर कर दे। ।' ख़ुशीराम उसी तरह गरजकर वेलि —'न, यह न होगा। हमारा जुलूस इसी तरह चलेगा।" वे त्रागे बढ़े श्रौर उघर से गेाली चली। श्रव की गेाली हवा में न गई। सीधी . खुशीराम की छाती में छा रही। एक गोली लगी, खुशीराम दे। क़द्म आगे बढ़े। एक और लगी, वे और आगे बढ़े। इस तरह एक-एक करके सात गालियाँ छाती में समा गईं, परन्तु वह वीर उसी तरह आगे बढ़ता चला गया। आठवीं गोली माथे में दाई त्रोर त्रौर नवी वाई त्रोर लगी। श्रव संभतना मुश्किल हो गया और वे अनन्त निद्रा में से। गए और फिर न ड़ठे।

उस दिन उनके शव के साथ लोगों का समुद्र ही उसङ्

श्राया था। तत्कालीन समाचार-पत्रों की रिपेर्ट थी कि इन त्रोगों की संख्या पचास हजार से भी अधिक थी।

,खुशीराम अमरत्व पाप्त कर गए, वे आज इस संसार में नहीं हैं, परन्तु उनका नाम, कार्य और साहस आज भी जोवित है।

#### W

## श्री॰ गोपीमोहन साहा

तरण तपस्वी आ, तेरा, कृटिया में नव स्वागत होगा।

दोषी, तेरे चरणों पर फिर मेरा मस्तक नत होगा॥

व प्रकार के जपायों मे असफल हो जाने पर क्रांन्तिकारी दल को छिन्न-भिन्न करने के लिए बङ्गाल-सरकार ने ऑिंडिनेन्स की शरण ली थी। मनमानी गिरफ्तारियाँ होने लगी। जिसको चाहा, पकड़कर अनिश्चित समय के लिए जेज में फेंक दिया। न कोई सुबूत की आवश्यकता थी और न अदालत में जज के सामने लाने का कोई काम था। इतना ही नहीं, जेल में वेचारे निरपराध युवको पर अत्याचारों की भी कमी न थी। कहीं-कही पर एक प्रकार से हद ही कर दी गई। जन दिनों बङ्गाल में सर चार्ल्स टेगार्ट का ही राज्य था। अस्तु, वे लोगों की श्राँखों में काँटे की भाँति खटकने लगे।

क्रान्तिकारी दल प्रायः मृतप्राय-सा हो चुका था। एक-एक कर सभी कार्यकर्ता पकड़े जा चुके थे। चारों श्रोर से यही सुनाई पड़ने लगा कि क्रान्तिकारी दल समाप्त हो गया। किन्तु उस दिन एक बालक को अङ्गरेल की हत्या करने के बाद वीरतापूर्वक अदालत में अपना अपराध स्वीकार करते देख, सारा देश आश्चर्य से चौंक पड़ा। लोगों ने उसकी ओर श्रद्धा-भरी निगाह से देखा। किसी ने कहा वह मस्ताना था, गपाल था, दीवाना था; किसी ने कहा उसे देश प्रेम की लगन थी और उसके हृदय में थी प्रतिहिंसा की आग। एक ने उसे हत्यारा, घातक और पापी के नाम के सम्बोधित किया, तो दूसरे ने उसके काम मे निस्वार्थ देश-सेवा की मज़क देखी। किन्तु उस पागल ने फाँसी के तख्ते पर खड़े होकर बड़ी शान से, उच्च स्वर मे केवल इतना ही कहा कि—''मैं तो टेगार्ट के। मारने आया था। निर्देष डे साहव के मारे जाने का मुक्ते हृद्य से दुख है।"

विद्यार्थी जीवन में ही गोपीमोहन क्रान्तिकारी दल के सदस्य चन गए थे। मि० टेगार्ट के पिछले कारनामें तथा उस समय के किए गए अत्याचारों से उसके हृदय में प्रतिहिंसा की आगं सुलग डठी। धोरे-धोरे उसका स्वभाव भी बदलने लगा। जो मोहन, मोहन बनकर पहले सबको हॅसाया करता था, उसने अब मानों एकदम मौन-व्रत धारण कर लिया। उसकी चळ्ळलता गंम्भोरता में परिणत हो गई। अब वह एकान्त् में बैठकर न जाने घएटों तक क्या सोचा करता था।

देखने वाले बतलाते हैं, कि कुछ दिनो बाद उसकी अशान्ति इतनी बढ़ गई कि वह वात करते-करते टेगार्ट का नाम लेकर किला पड़ने लगा। एक दिन तो रात में सोते-सोते टेगार्ट को ललकार कर उठ वैठा। उसके वाद वह एक प्रकार से पागल-सा हो गया। सोते-जागते हर समय उसे टेगार्ट का ही ध्यान रहने लगा।

मन ही मन न जाने क्या निश्चिय कर, एक दिन वह टगार्ट के वॅगले के सामने जाकर घूमने लगा। कुछ देर बाद उस वॅगले से एक अझरेज महोदय के वाहर निकलते ही पिस्तौल को आवाज आई और वे महाशय जमीन पर आ गिरे। क्रोध के आवेश में वालक ने पिस्तौल की सभी गोलियाँ एक-एक कर उन्हीं पर समाप्त कर दीं। किन्तु यह क्या ? यह तो टेगार्ट नहीं हैं। मोहन ने पिस्तौल जमीन पर पटक दी और पुलिस ने बढ़कर उसे जाड़ीरों से जकड़ लिया।

अभियोग चलने पर उसने सब वातें मान लीं। अस्तु, X X की हत्या के अपराध में उसे फॉसी की सजा हुई। उस समय मोहन के भोछे मुख पर अहङ्कार-मिश्रित गर्व की जो एक रेखा दिखलाई पड़ी थी वह उसी प्रकार के कुछ ही मनुष्यों में देखने को मिलती है।

गोपीमोड्डन को गए आज कितने वर्ष हो गए, इसी प्रकार और भी कितने ही वर्ष वीत जायंगे । इस समय भारत उनके पार्थिव शरीर भछे ही भुला दे, किन्तु उनके उस भयानक कार्य के पीछे जो महान् आदर्श छिपा था, उसे भुलाने का सामध्य उसमें कभी भी न हो सकेगा।

# बोमेली-युद्ध के चार शहीद

(कमीसंह, उद्यसिंह, विश्वनसिंह तथा महेन्द्रसिंह)

असिद्ध वबर अकाली-आन्दोलन के, मौत के साथ खिलवाड़ करने वाले अनेक नर-रत्नों में से श्री० कमिसिंह जी, श्री० विश्वनिंह जी और श्री० महेन्द्रसिंह जी भी हैं। कार्यचेत्र में पैर बढ़ाने के बाद इन्होंने फिर कभी पीछे फिर कर देखने की इच्छा तक नहीं की। प्यारे देश को ठोकरों पर ठोकरें लगते देख, वे अपने आपको सभाल न सके। कैनेडा में भारतीयों के प्रति किए गए अत्याचार, कामागाटा मारू की दुर्घ टना, वजबज का हत्याकाएड, जलियान-वाला का हृद्य विदारक दृश्य, मार्शल लॉ और गुक्त के बाग्र में निहत्थों पर डएडेवाजी आदि बातें वे और अधिक सहार न सके। उस समय परतन्त्रता-पाश को तोड़-फेंकने के लिए अधीर होकर उन्होंने जिस मार्ग का अनुसरण किया था, प्रस्तुत कहानी उसी का एक प्रतिविम्ब-मात्र है।

डपरोक्त चार वीरों मे से श्री० कर्मसिंह दौलतपुर के, उदय-सिंह रामगढ़ भुगियाँ के, विश्वनसिंह मङ्गत के श्रीर श्री० महेन्द्रसिंह पिएडोरी गङ्गासिंह के रहने वाले थे जिस समय किशनसिंह गर्गडन ने बबर श्रकाली श्रान्दोलन की नींव डाली, तो इन चारों ने ही शान्तिमय श्रसहयोग-श्रान्दोलन को छोड़, उसमें भाग लेना प्रारम्भ कर दिया । बहादुरी मे चारों ही एक- क्ष्मिक्ष के ब्रोर ये लोग सदैव हो कठिन तथा मुश्किल काम को ही पसन्द करते थे। कुछ दिनों के बाद कर्मसिंह तथा खदयसिंह मुख्य कार्यकर्त्ताओं.मे गिने जाने लगे।

श्रकाली-मत की दीचा लेने के बाद कमेसिंह जी ने गाँत-गाँव घूमकर ज्याख्यान देना प्रारम्भ किया। श्राप दीवानों में जाकर लोगों को समभाते कि हम पर श्राप-दिन जो भी अत्याचार ढाए जा रहे हैं, उन सब का मूल कारण हमारी अपनी ही कमजोरों है श्रीर जब तक हम अपने पैरेां खड़े होकर गुलामी को दूर नहीं करते, तब तक इसी भाँति ठोकरें खाते रहेंगे, इत्यादि। कुछ ही दिन काम कर पाए थे कि गिरफ्तारी के सामान होने लगे। वॉरएट निकलने पर आप करार हो गए और कार्य करते रहने पर भी अन्त समय तक पुलिस के हाथ न आए।

कमीसह निरे सिपाही हो, सो बात न थी, वे एक अच्छे वक्ता थे और गाना भी जानते थे। "बबर अकाली" नामक पत्र का सम्पादन भी इन्हीं के द्वारा होता था। एक मस्त प्रेमी की भाँति उन्हें यदि किसी बात की चिन्ता थी, ते। अपने काम की। वे रात-दिन काम करके भी थकते न थे। आज किसी दीवान मे व्याख्यान दिया जा रहा है, तो कल विश्वासघाती के। दण्ड देने का विधान हो रहा है और परसों रुपया लेकर हथियार खरीदने के लिए कही दूर जाने की तैयारी है। रही है!

इधर पुलिस भी आपके लिए बहुत बेचैन थी। जगह-जगह पर पुलिस के आद्भी तैनात किए गए, ईनाम भी धोषित कया

### बोमेली-युद्ध के चार शहीद

गया, मगर वे फिर भी हाथ न आए।

उदयसिंह जी से आपका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध था। अधिकतर वे दोनों एक ही साथ रहा करते थे। फरार भी दोनों साथ ही साथ हुए थे और अन्तिम समय में भी दोनों ने साथ ही साथ लड़कर प्राण दिए। प्रेम तथा मैत्री का कैसा ज्वलन्त उदाहरण है ?

पुलिस की बबर अकालियों के सम्बन्ध में भेद देने के अपराध में उदयमिंह ने १४ फरवरी, १९२३ को हैयतपुर के दीवान की मार दिया। आपका कहना था कि मैं दुश्मन की छोड़ सकता हूँ, किन्तु घर के भेदिए की नहीं छोड़ सकता। इसके बाद २७ मार्च, सन् १९२३ की उसी अपराध में आप दोनें साथियों ने कुछ और साथियों की लेकर बड़बलपुर के हजारासिंह का वध किया। इसके अतिरिक्त और भी कई-एक देश-द्रोहियों की उनके आपराध का दण्ड इन लोगों ने दिया था। दण्ड का विधान केवल मौत ही न था। अपराध कम होने पर उसकी सम्पत्ति लेकर या नाक-कान काट कर भी छोड़ दिया जाता था।

एक दिन जब ये चारो वीर कपूरथला-राज्य के बोमेली गाँव के पास से हीकर जा रहे थे, तो किसी मेदिए ने पुलिस-सुपरिन्टेएडेएट मिस्टर स्मिथ का इस का पत दे दिया। बस, उसी क्षण फीज के कुछ पैदल सिपाही और कुछ सवार लेकर उन्होंने इनका पीछा किया। एडिशनल-पुलिस के सब-इन्स्पेक्टर फतेह खाँ को भी पवास आदमी लेकर दूसरी और से भेजा

गया। मि० स्मिथ की पीछा करते देख, इन लोगों ने चौंता साहब के गुरुद्वारे में, जो पास ही में था, पनाह लेने का निश्चय किया। किन्तु पीछे से गोली चल रही थी, श्रतः ये लोग शत्रुश्रों का मुकावला करते हुए गुरुद्वारे की खोर हटने लगे। अभी तक फतेह खाँ के आदमी एक ओर छिपे खड़े थे, किन्तु गोली चलने की आवाज सुनकर वे लोग भी बाहर आ गए। गुरुद्वारे के वारों श्रोर एक नाला था, ये चारों वीर स्मिथ की सशस्त्र सेना का वीरतापूर्वक सामना करते हुए इस नाले के पास पहुँच गए श्रौर पानी में घुसे ही थे कि पीछे, से कुछ दूर पर खड़े हुए क़तेह खाँ के आदमियों ने भी गोली वरसानी शुक्त कर दी। एक श्रोर तो श्रख्न- शस्त्र से सजी हुई फ़ौज श्रीर दूसरी श्रोर चार आदमी- और वे भी दो सेनाओं के बीच में ! भला वे कव तक सामना कर सकते थे। अस्तु, कुछ देर इसी प्रकार सामना करने के बाद उदयसिंह और महेन्द्रसिंह गोली खांकर पानी में ही गिर गए।

कर्मसिंह किसी भाँति नाले को पार कर गए और दूसरे किनारे से रान तक पानी में खड़े होंकर शत्रुक्षों पर गोली चलाने लगे-। फतेह खाँ ने दूसरे किनारे से .पुकार कर कहा—"श्राहम-समर्पण कर दो!" परन्तु उस वीर ने ते। मरने और मारने की शपथ खाई थी। उसने 'न' कहते हुए फ़तेह खाँ पर गोली चलाई। दुर्भीग्यवश निशाना खाली गया और दूसरे ही झण वह वीर भी मत्थे पर गोली खाकर सदैव के लिये उसी पानी में गिर गया!



माननीय पo जवाहर लास नेहरू

### धन्नासिंह

जिस समय कर्मिसंह ने नाले की दूसरी श्रीर से सेना के सभी लोगो क ध्यान श्रपनी श्रीर श्राकित कर रकला था। उस समय विशनसिंह जी, जो श्रभी नाले के इसी किनारे पर थे, श्रवसर पाकर पास की नरकुल की माड़ी में छिप गए। नरकुल के हिलने पर सन्देह हो गया श्रीर दो श्रादमी वहाँ देखने के लिए भेजे गए। उनके पास श्राते ही 'सत् श्री श्रकाल' के नाद के साथ ही विशनसिंह ने उन पर हमला कर दिया श्रीर तलवार के पहले ही हाथ में एक को बुरी तरह घायल कर दिया। दूसरे के कुछ दूर हट जाने पर जब श्राप नाले की पार करने का प्रयत्न कर रहे थे, तो उस दूसरे सिपाही ने जन पर गोली चला दी श्रीर इस प्रकार श्राप भी श्रपने तीन श्रीर

यह घटना पहली सितम्बर, सन् १९२३ की है।

साथियों की भॉति उसी नाली में गिर गए!

# श्री० धन्नासिंह

अशव के बड्बलपुर नामक एक गाँव में उनका बाल्यकाल बीता था। साहस तथा उत्साह तो उनकी नस-नस में भरा था और भय स्वयं उनसे भय खाता था। गुरु के बाग में अका-लियों पर किए गए अत्याचारों को देखकर आप शान्तिमय आन्दोलन के विरोधी हो गए। इन्हीं दिनो आप ही जैसे विचार वाले कुछ और उन्मत्त वीर भी देश को परतन्त्रता-पाश से छुड़ाने की उधेड़-चुन में किसी दूसरे मार्ग की आयोजना कर प्रचार-कार्य तथा सङ्गठन के साथ ही विश्वास्यातियों की द्रण्ड देने में भी आपने इन्न कम भाग नहीं लिया। पुलिस के साथ मिलकर जिस समय पटवारी अर्जु नसिह अकालियों की हर तरह से नुकसान पहुँचा रहा था उस समय उसके मारने के देोनों प्रयासों में आपका काफी हाथ था। बाद में १० फरवरी, १९२३ की अपने तीन और साथियों की लेकर आपने रानी-थाने के विश्वासिंह नामक जैलदार की पुलिस का भेदिया होने के कारण मार दिया। इस काम मे आपके साथ फाँसी पाने वाले श्री० सन्तसिंह भी थे। बाद में एक नेटिस द्वारा इस बात का एलान भी किया गया था कि विश्वासिंह केवल 'सुधार' के लिए मारा गया है।

श्री० बन्तासिह धामियाँ द्वारा मारे जाने वाले 'बूटा' लम्बरदार की हत्या में भी आप शामिल थे। कहते हैं कि इस लम्बरदार ने कितने ही निर्दोष अकाली बीरों को योही पुलिस के जाल में फँसा दिया था और इसी कारण उसमें 'सुधार' की आवश्यकता समम इन लोगों ने यह काम किया था।

इसके कुछ ही दिनों बाद १९ मार्च, १९२३ को तीन और साथियों को साथ लेकर मिस्त्री लाभसिंह नामक व्यक्ति का 'सुधार' किया । और फिर २७ मार्च, १९२३ को बइबलपुर गॉव के 'हजारा' नामक व्यक्ति को, जिसने कि पुलिस को आपके बारे के बारे में 'बबर अकाली' नामक पचे में इस प्रकार लिखा गया था — "इनाम x x आज २० मार्च को बइबलपुर के हजारासिंह को जमीन के तीन स्के यरस् अर्थात् तीन गोलियाँ दी गई'।"

इसी प्रकार विश्वासघातियों तथा देश द्रोहियों के उनके अपराध का पुरस्कार देते और आन्दोलन का प्रचार करते दिन बीत रहे थे, कि एक दिन २५ अक्टूबर, १९२३ की आप पुलिस के घेरे में आ गए। आज तक भारत में जितने भी विप्तव के प्रयास हुए हैं, प्रायः उन सभी की असफलता का कारण अपने भाइयो का विश्वासघात ही रहा है। अस्त, आप ज्वालासिह नामक एस दूहरे व्यक्ति के पास बालक द्लीपा की गिरफ्तारी के बारे में पूछ-ताछ करने गए। उन्हें क्या पता था, कि दलीप-सिंह पर इन्ही व्वालालिह की ही कुपा हुई है। व्वालासिंह ने धन्नासिंह के। एक ऊख के खेत में बिठला दिया और स्वयं किसी बहाने से जाकर पुलिस-सव-इन्स्पेक्टर गुल्जारासिंह को सूचना दे दी कि धन्नासिंह अमुक स्थान पर मौजूद है। इस पर दोनों ने हे।शियारपुर जाकर पुलिस सुपरिन्टेग्डेग्ट मिस्टर हॉर्टन को इस बात की सूचना दी । सुनते ही हॉर्टन ने ज्वालासिंह से धन्नासिंह को होशियारपुर के मननहाना नामक गाँव के कम -सिंह के चौवारे में लाकर ठहराने का कहा। ज्वालासिह ने ऐसा ही किया । दूसरे दिन रात के। ये दोनों ही कर्म सिंह के यहाँ

चैलों के बाड़े मे चारपाइयों पर से। रहे। आधी रात का समय था, ज्वालासिंह पुलिस को श्राता देख भाग गया। पुलिस बाड़े की त्रोर बढ़ी ही थी, कि धन्नासिंह भी उठकर उसी त्रोर के चलते बने, जिथर व्वालासिंह गया था। पुलिस वालों ने, जिन्होंने कि पहले व्यक्ति को जान-बूभ कर निकल जाने दिया था, आपको चारों श्रोर से घेर लिया। इस समय वे कुल मिला कर ४० व्यक्ति थे। घर जाने पर आप अभी अपना रिवॉल्बर निकाल ही रहे थे कि पुलिस-सब-इन्स्पेक्टर गुल्जारासिंह ने आप ंपर लाठी चला दी। श्रचानक इस प्रहार को बचाने के व्यर्थ-प्रयास मे धन्नासिंह जी अपने को सँभाल न सके और जमीन पर गिर गए। अब क्या था ? तुरन्त वो लोग आप पर टूट पड़े श्रीर बहुत मुश्किल के बाद श्रापके पकड़ने में समर्थ हुए। हथकड़ी पड़ जाने के बाद भी आपने कई बार अपना हाथ छुड़ाने का प्रयत्न किया था। ऋस्तु, ऋापको एक स्थान •पर विठलाकर दो-तीन पुलिस के श्रादमियों ने हथकड़ी की जिश्रीर पकड़ ली श्रौर दोनों हाथ ऊपर उठाएरक्खे गए। डर बड़ी चीर्ज है। अस्तु, इस पर भी सन्तोष न होने पर एक व्यक्ति ने पीछे से आपकी दोनों कलाइयाँ भी पकड़ लीं।

समय की भी क्या ही विलक्षण गति है! जो धन्नासिह अभी कुछ घरटे पहले एक राष्ट्र-निर्माण का खप्न देख रहे थे, वही धन्नासिंह, हाँ वही अब अपराधी बन, अपने भाग्य के निबटारे के लिए दूसरे के मुँह की ओर देखेंगे! तो क्या धन्ना-

हिंद निरम्तार हो गए ? नहीं, भला यह भी कभी सम्भव है! उन्होंने तो मरने की शपथ खाई थी, न की गिरम्तार होने की। अस्तु, जिस समय आपको पुलिस वाले पकड़े खड़े थे, ते। आपने एकदम एक ऐसा भटका मारा कि हाथ नीचे आ गया और साथ ही कमर के पास छिपे हुए वम् मे कोहनी की एक ऐसी चोट दी कि एकदम धड़ाका हो गया!

देखते-देखते चारों श्रोर भगदड़ मच गई श्रीर जहाँ पर धन्ना-सिंह जी बैठे थे वहाँ पर खून, मॉस श्रीर हिड्डियों के एक के सिवा कुछ भी बाक़ी नं बचा । साथ ही पुलिस के भी ५ श्रादमी तो जान से मारे गए श्रीर तीन 'बहुत बुरी तरह घायल हुए, जिनमें से मि०' हॉर्टन श्रीर एक कॉन्सटेविल श्ररपताल में बाद को मर गए श्रीर इस प्रकार उस वीर खिलाड़ी ने श्रपनी इह-लीला समाप्त की !

# श्री० बन्तासिंह धामियाँ

बर अकाली-आन्दोलन की मुख्य तथा रोभाञ्चकारी घटनाओं मे से सुप्रसिद्ध "मुख्डेर-युद्ध" भी है। तीन वबर अकाली बीर एक मकान में घिर गए थे और घएटों तक असंख्य सशस्त्र सैनिकों से युद्ध करते हुए दो ने तो वहीं प्राण दे दिए और तीसरा व्यक्ति इतने मुश्किल घेरे से भी साफ वचकर निकल गया। उनका नाम श्री० वर्यामसिंह था। मरने वाले थे श्री० बन्तासिंह धामियाँ और श्री० व्यालासिंह कोटला। श्री० बन्तासिह जी धामियाँ कलाँ के रहने वाले थे। वहीं सन् १९०० के लगभग आपका जन्म हुआ था। बचपन से ही आपका स्वाभाव बड़ा चल्रल था। खेल-कूद में आप बहुत चतुर थे। गाँव के स्कूल मे आप पढ़ने के लिये बिठलाए गए। चार-पाँच वर्ष तक वही पढ़े। फिर कुछ दिन बाद घर-बार के काम-काज मे लगे रहे। बाद मे आप फीज मे नौकर हो गए और तीन वर्ष तक ४५ नं० सिक्ख-पल्टन में काम करते रहे। वहाँ पर भी आप खेल-कूद मे सब से बढ़-चढ़ कर थे। दौड़ने मे तो आप एक ही थे। उन्हीं दिनो कुछेक लोगो के संसर्ग से आप हाके आदि मे योग देने लगे। परन्तु कुछ अधिक दिनो तक उस मार्ग पर नहीं चले थे, कि बबर अकाजो-आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। दौलतपुर के श्री० कर्मसिंह, रामगढ़ के श्री० हदयसिंह आदि वबर अकालियों की साहसपूर्ण घोषणाएँ पढ़कर आप बहुत प्रभावित हुए और उनमे ही जा शामिल हुए।

वे भली प्रकार समक गए थे कि अपने पुराने पापों का प्रायश्चित केवल निज प्राणोत्सर्ग करने से ही हो सकेगा। वे अपनी उस कालिमा को निज रक्त से धोने के प्रयत्न में व्यप्त होकर कार्य-लेत्र में अप्रसर हुए थे। इस मार्ग में आकर भी उन्हें दे।-एक डकैतियों में योग देना पड़ा था, परन्तु आपका स्वाभाव एकदम बदल गया था। सन् १९२३ की दूसरी या तीसरी मार्च को जमशेर नामक स्थान के स्टेशन-मास्टर के घर डकैती हुई थी। उस समय नेतृत्व इन्हों के हाथ में था।

कहते हैं कि किसी एक नीच न्यिक ने एक स्त्री पर कुछ हाथ बढ़ाने की चेट्टा की थी। डघर उस स्त्री को श्रीठ वन्तासिंह ने दूर खड़े होकर कहा—"माता! श्रपने श्रामूपण उतार कर स्वयं दे दे।। हम श्रापको नहीं छूएँगे।" तब उसने रोकर दूसरे न्यिक की नीचतापूर्ण चेट्टा की कथा सुना, बड़े न्यङ्ग श्रीर वेदना-भरी श्रावाज में कहा—"श्रव इतना महात्मापन दिखाने से क्या होगा ?"

बन्तासिंह यह सुन कर श्राग-बवूता हो गए। गड़ासा लेकर उस नीच पर चला दिया। गईन कट हो तो गई होती, परन्तु एक दूसरे व्यक्ति ने बीच ही में हाथ रोक लिया। श्रीर सब लोगो ने बहुत अनुनय-विनय के बाद उनका क्रोध शान्त किया। उन्होंने कहा—''ऐसे नीच व्यक्ति हमारी स्वाराज्य-योजना को यो ही बदनाम कर देंगे। पहले तो विवश हो उनैती करनी पड़ती है तिस पर भी यह अन्धेर! इस तरह हम कर ही क्या सकेंगे ?" इसी से समभा जा सकता है कि वैसविक चनने पर उनके स्वभाव में कितना श्रन्तर श्रा गया था।

फिर वे बंबर अकाली-दल के प्रोप्राम के अनुसार काम करते रहे और कई एक देशघातकों के। मृत्यु-दण्ड दिया। ११-१२ मार्च के। पुलिस के ख़ुशामदी नम्बरदार वृटा की, जोिक राष्ट्रीय आन्दोलन के। कुचलने में सरकार की विशेष सहायता किया करता था, उसके घर पर आक्रमण कर उसे मार दिया। इसी प्रकार उन दिनों यह सभी कार्थ होता रहा। उधर पुलिस आप लोगों को पकड़ने के लिए दो प्रावे भर में ठोकरें खा रही थी। श्रापको पकड़ना के लिए बहुत बड़ा इनाम भी घोषित कर दिया गया था। परन्तु आपको पकड़ना कोई आसान काम न था। एक दिन एक छोटे से जङ्गल में कुछ घुड़सवार सिपापियों से आपको भेंट हो गई। वे लोग इन्हीं बबर अकाली-वीरों को मारने या पकड़ने को नियुक्त किए गए थे। आपने उन्हें अकेले हो ललकारा। सभी तुरन्त भाग गए "अजी हम न तो आपको गिरफ्तार करने में राजी हैं और न मारने में ही, क्योंकि आप ही लोगों की बदौलत हम लोगों की भी कद हो रही है और तिगुनी-चौगुनी तनज्वाहें मिल रहो हैं।" आपके साहस के बारे में ऐसी बहुत सी बातें सुनी जाती हैं। कहा जाता है कि एक दिन एक छावनी में अकेले ही घुस कर रिसाले के पहरेदार की घोड़ी और रायफल छोन कर ले गए थे। अस्तु—

इसी तरह बहुत दिनों तक पुलिस के साथ आँख-मिचीनी होने के बाद अन्त मे १२ दिसम्बर, १९२३ के। आप पुलिस के घेरे मे आ गए। बात दरअसल यह थी, कि शाम-चुरासी गाँव, जो जालन्धर से १०-१२ मील की दूरी पर हैं; का एक व्यक्ति, जगतसिंह सन्देह मे पकड़ा गया। पुलिस उसके विरुद्ध कुछ प्रमाण न पा सकी, इसलिए उसे धमकाकर और इस बात पर राजी कर के, कि वह बबर अकालियों को गिरफ्तारी मे सहायता करे, छोड़ दिया गया। उस कम्बख्त ने अकालियों से दोस्ती गाँठ ली। कुछ दिन पुलिस की हवालात मे रह आने को कारण उसे अपनी वीरता और गम्भीरता को डींगें मारने का बहुत अवसर मिल गया था। परन्तु वह तो था निरा नर-पशु। उसने एक दिन बन्तासिंह, ज्यालासिंह और वर्यामसिंह को अपने घर पर टिका लिया और स्वयं पुलिस को सूचना भेज दी। कुछ घएटे बाद ही सेना ने गाँव को घेर लिया।

जब इन लागों ने जाना कि शत्रुओं ने गाँव का घेरा डाल लिया है तो वे तुरन्त एक चौबारे में जा चढ़े। वे चाहते थे मरना, परन्तु वीरतापूर्वक लड़-लड़ कर। वह सांग्रामिक दृष्टि से ऐसा सुन्दर स्थान था कि उन तीन आदिमयों ने हो घण्टों पुलिस का नाको दम किए रक्खा। दोनों ओर से खूब गोली चली। सैनिक लोगों की मैशीगनें और रायकलें सब न्यर्थ हुई जाती थी। सामने मकान की छत पर मैशीनगर्ने रखकर चलाई गईं परन्तु कुछ प्रभाव न हुआ।

द्या के अवतार गौराङ्ग महाप्रमुखों ने तब अद्वितीय द्या-भाव दिखाया। पम्प से मकान पर तेल डाल कर आग लगा दी गई। डघर श्री० ज्वालासिंह जी के गोली लग गई! वे बुरीं तरह घायल हो गए। डसी समय श्री० बन्तासिंह जी मकान से निकलने की कोशिश करने लगे। उनके भी गोली लगी और वे भी घायल होकर वहीं गिर गए। उस समय डनमें इतनी शिक्त भी न रही थी कि खिड़की के पास जाकर शत्रु पर गोली चला पाते। आपने वेदना-भरी आवाज से कहा— 'वर्यां मिंह! तुम तो जाओ। भाई, देखे। बच सको तो वच

जात्रां। फिर कभी इनसे हमारा बदला लेना। परन्तु एक ष्प्रन्तिम प्रार्थना हमारी भी है। यह लो रिवॉल्वर, एक गोली सिर पर या छाती में मार दे।। अब जीते जी शत्रुश्रों के हाथ में बन्दी बनने की इच्छा नहीं होती। तड़प-तड़प कर शत्रु ओं के हाथ में तिल-तिल कर मरने से एक ही बार श्रन्त कर जाधो जी।" वर्यामसिंह के प्यारे, दुख-सुख के पुराने साथी बन्तासिंह श्राज घायल हुए श्रॉखो के सामने तड़प रहे हैं। श्रन्तिम इच्छा भी प्रकट की हैं। कौन किसी मित्र की अन्तिम इच्छा पूरी करने में भौंपेगा ? परन्तु ओह! कितनी कठिन और कितनी भयद्भर है वह इच्छा ? श्रपने प्रियजन का श्रपने ही हाथों गोली से मारना कोई सुगम कार्य नहीं। परन्तु यह भी तो नहीं देखा जा सकता कि शत्रु उन्हें बयान श्रादि के लिए तङ्ग करें। तब श्री॰ वर्यामसिंह जी ने रिवॉल्वर भरकर बन्तासिंह के हाथों में पकड़वाते हुए, श्रौर रुंधे हुए गले से विदा माँगते हुए, कहा-"भाई! आज तक न जाने कितनी हत्याएँ कर डाली। कितनी ही बार निःशङ्क भाव से लोगों पर गोलियाँ चला दी। परन्तु अपने ही साथी, सहोदर से भी प्यारे साथी पर भी गेली चलानी पड़ेगी, यह कभी भी न सोचा था। न, हम से यह न होगा। यह ले। रिवॉल्वर, जब जरूरत सम्भना, अपने होथ से ही गोली मार लेना।" श्रॉखो से श्रॉसू बह रहें हैं। साथी मर रहा है। सामने अपनी मौत नृत्य कर रही है। बाहर द्नाद्न गोली बरस रही है। वर्यामसिंह एक बार फिर बन्तासिंह के

हधर मकान धायँ शायँ करने लगा। और गोली भी बरावर चलतो रही। कौन कह सकता है कि वन्तासिंह के प्राण पखेरू गोली के घाव से गए श्रथवा उस आग में जल कर! उस समय इनकी श्रायु २२-२३ वर्ष से श्रधिक न थी।

# श्री० वर्यामसिंह धुग्गा

वर्गमिसंह जी का जन्म धुगा नामक गाँव, जिला होशियारपुर में लगभग सन् १८९२ या ९३ में हुआ था। आप बड़े सुदृढ़ और शिक्तशाली व्यक्ति थे। शरीर गठा हुआ और मजवूत था। आप भी सेना में भरती हो गए थे। बहुत किनो तक वहीं पर सैनिक शिज्ञा पाकर नौकरी की थो। इस दौरान में एक दिन किसी घरेलू शत्रु से बदला लेने के लिए सायङ्काल की हाजिरी देकर आप चले गए। बीस मील की दूरी पर भागे हुए गए। इस व्यक्ति की कत्ला कर अपना नाम घोषित कर सुबह की हाजिरी तक पलटन में फिर आ गए। इसलिए आपके विरुद्ध उधर कुछ भी न हो सका। भला कौज के रिलस्टर भी भूठे हो सकते हैं ? बाद में आप दकैत बन

ाए। देश्राबे में आप बड़े प्रसिद्ध डकैत थे। आपके नाम की धाक चारों ओर फैत्तो हुई थी।

परन्तु वबर श्रकाली जत्थे के बनते ही श्राप सममे शामिल हो गए श्रीर श्री० बन्तासिंह जी के साथ मिल कर सारे 'काम में योग देते रहे।

इस दिन १२ दिसम्बर; सन् १९२३ को जब बन्तासिंह मुख्डेर नामक गाँव के घेरे में आ गए थे तो आप भी उनके साथ थे। परन्तु मकान मे आग लगने पर आप साहस कर घेरे में से भाग निकले थे। आपको देखते ही सिपाहियों के प्राण .खुरक होने लगते थे।

इसके बाद आप दूर लायलपुर के जिले में चले गए। उधर एक सम्बन्धों के घर ठहरे हुए थे। बचपन से उसी सम्बन्धी ने आपका पालन-पोषण किया था। परन्तु लोम और स्वार्थ मनुष्य की मनुष्यता तक का नाश कर देता है। वर्थामसिंह जी से कहा गया—"हथियार गाँव से बाहर खेतों में रख दीजिए ताकि किसी को सन्देह न हो सके।" गाँव में छे गए, भोजन आदि कराया। रात अँधेरी थी। भोजन करते ही कहा—"जाता हूँ, शख दूर छोड़कर दिल में न जाने क्या होने लगता है।" लौट-कर शस्त्रों वाले स्थान को चल दिए। परन्तु सेना तो पहले से ही वह स्थान घेरे हुई थी। पुलिस-सुपरिन्टेश्डेएट मि० डि० गेल महाशय पहले सैनिक अकसर रह चुके थे। बड़े साहसी

### वर्यामसिंह धुग्गा

का था: परन्तु उसी वीर ने तो इरादा कर रक्ला था लड़कर मरते का। चारों श्रोर से घेरे हुए सेना धीरे-धीरे श्रागे वढ़ रही थी। श्राप भी सब ताड़ गए। एक स्थान पर खड़े हो, सीचने लगे कि किया जावे, तो क्या ? मि० डी० गेल ने जोर स्रे कहा—"वर्यागसिह, श्रात्मसमप्ण कर दे। " वर्यामसिंह ने बत्तर दिया—"अरे! हिम्मत है तो एक बार शख्न लो कोने दे।, फिर दे। दे। हाथ हा ही जायँ। ' परन्तु यह राजपूती शान की बातें वहाँ कहाँ ? मि० डी० गेल ने आपकी पीछे से पकड़ लिया। दोनों हाथ कावू में आ गए। अपनी कृपाण निकाल कर वर्थामसिंह ने उसके बाजुओं का बुरी तरह घायल कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। शशकों में उस समय वह सिंह घिरा खड़ा था। शत्रु जीवित गिरफ्तार किया चाहते थे, किन्तु श्रापकी कृपाण देख सब जी मसोस कर रह जाते थे। कई बार दो-चार सिपाही आगे बढ़े, किन्तु घायल होकर पीछे हटने पर चाध्य होना पड़ा !

श्राखिर मि० डी० गेल ने उन पर गोली चलाने की श्राज्ञा वे दी। चारों श्रोर गोलियों की बाढ़ शुरु हो गई। इस प्रकार हाती पर गोलियाँ खाकर वह वीर स्वर्गधाम सिधार गया!

डनका शव लायलपुर ले जाया गयां। सहस्त्रों नर-नारी दर्शन करने के लिए वहाँ जमा हो गए थे। यह घटना ८ जून, सन् १९२४ की है।

# श्री० किश्निसिंह गर्गज्ज

प जालन्धर जिले के वारिङ्ग नामक गाँव के रहने वाले थे। पिता का नाम श्री० फतेहसिंह था। कुछ समय तक, स्कूल में शिक्षा पाने के बाद सेना में भरती हो गए और फिर मार्च १९१९ तक ३४ नम्बर सिक्ख-रिसाले में हवलदार के पद पर काम करते रहे।

जिलयाँ वाले बाग़ की घटना के बाद देश में असहयोग की सर्व-ज्यापी लहर चली और उसी से प्रभावित होकर आपने भी नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया। आपने गिरफ्तार होने पर लिखित बयान में कहा था—"जब मैं फीज में नौकरी कर रहा था, तभी सरदार अजीतसिंह की नजरबन्दो, दिल्ली के रक्ताबगञ्ज के गुरुद्वारे की दीवार के तोड़े जाने, बजबज में निर्दोष यात्रियों पर गोली चलाने, रौलट-ऐक्ट और जिलयाँवाले बाग़ की दुर्घटना और मार्शल लॉ आदि बातों के कारण मेरे हृदय में घृणा उत्पन्न हो गई थी और अन्त में गुलामी के बोक को और अधिक न सह सकने के कारण मैंने सरकार की नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया।"

श्रमी पिछले घाव भरने भी न पाए थे कि एक और गहरी चोट से प्राण छटपटा चठे। २० फरवरी, १९२९ की नानकाना साहब की दुर्घटना के बाद आपने आकाली दल मे भाग लेना आरम्भ कर दिया और अप्रैल में उक्त दल के मन्त्री चुने गए; किन्तु इस प्रकार चुपचाप पुलिस के हाथों मार खाना आपके। छन्छ। न लगा और उन्होंने गुप्त सङ्गठन की आयोजना प्रारम्भ कर दी।

श्रभी कार्य श्रारम्भ ही हुआ था कि दे। व्यक्तियों की श्रमावधानी से कुछ भेद खुल गया। ६ श्रादमी ते। गिरफ्तार किए गए, किन्तु आप श्रपने चार और साथियों के साथ फरार हो। गए। कुछ दिन मालवा में जिन्द-राज्य के मस्तुअना नामक स्थान पर रह कर आप १९२१ की सिर्देगों में फिर दे। आव वापस आ गए। आते ही आपने "चक्रवर्ती-दल" जे। वाद को "बबर अकाली-दल" के नाम से प्रसिद्ध हुआ, के बनाने की घोषणा की और गॉव-गॉव जाकर व्याख्यान देने आरम्भ कर दिए। किशनसिंह एक अच्छे वक्ता थे। अस्तु, लोगों पर इनकी बातों का अच्छा प्रभाव पड़ा। कहते हैं, कि गिरफ्रतारी के समय तक आप ने कुल ३२७ व्याख्यान भिन्न-भिन्न स्थानों पर दिए थे।

जिस समय कपूरथला-राज्य तथा जालन्धर जिले के अन्तर्गत किशनसिंह जो अपने कार्य को विस्तार दे रहे थे, ठीक उसी समय होशियारपुर जिले मे दौलतपुर के कमिसंह तथा उदयसिंह जी, जो कि बाद मे बोमेली के पास पुलिस के साथ लड़ते हुए मारे गए, उसी प्रकार के विचारों का प्रचार कर रहे थे। अन्त मे इन दोनें। पार्टियों के मिल जाने पर कार्य और भी जोरें। पर होने लगा। वम्, रिवॉल्वर तथा वन्दूकों का संग्रह किया गया और स्थान-ध्यान पर केन्द्र स्थापित हुए

हा का विचार था कि इस प्रकार पर्याप्त शक्ति के हो जाने पर सेनाओं की सहायता से १८५० की भाँति ग्रद्र द्वारा भारत को आजाद किया जाय। ये लोग घर के भेदियों को कभी न छोड़ते थे।

"बबर अकाली" लोग भेदियों के बध करने को उनका
"सुधार" करना कहते थे। अस्तु, बहुतों का "सुधार" करने
और कार्य को काफी विस्तार दे चुकने के बाद अन्त मे भेद
खुल गया और गिरक्तारियाँ शुरू हो गई। किशनसिंह भी
गिरफ्तार कर, लाहौर लाए गए। अभियोग चलने पर आपने
सब बातें मान लीं और कहा—"में सरकार का कट्टर शत्र
था और इसी से जिस तरह भी हो, अङ्गरेजो को भारत से
निकाल-बाहर करने की इच्छा से ही यह सब कुछ किया था।"
अदालत से आपको फॉसी की सजा मिली और एक दिन
लाहौर सेन्ट्रल (Central Jail) में वे भी उसी पूर्व परिचित
रस्सी से लटका दिए गए।

#### B

## श्री॰ सन्तासिंह

प लुधियाना जिले के 'हरयों खुदं' नामक गाँव के रहने वाले थे। पिता का नाम सूबासिंह था। सन्तासिंह के बाल्य-जीवन तथा शिक्षा आदि के सन्त्रन्थ में किसी विशेष बात का पता नहीं। हाँ, १९२० की फरवरी मास मे आप ५४ नं० सिक्ख रिसाले में भरती हुए और दो साल तक नौकरी

### सन्तासिंह

करते के बाद २६ जनवरी,१९२२ को वहाँ से त्याग-पत्र दे दिया। कौज में नौकरी करने से पहले आप जालसा-हाई स्कूल, जुियाना में क्लर्क का काम भी कर चुके थे।

नौकरी छोड़ने के बाद अकालियों के त्याग तथा दृद्ता से अभावित हो आपने भी उसमें भाग लेना प्रारम्भ कर दिया और कुछ ही दिनों में अपनो चतुरतातथा कार्य-संलयता के कारण आन्दोलन के प्रमुख नेताओं में से गिने जाने लगे। फैसला सुनाते हुये जज ने आपके वारे में कहा था—'अकालियों के कुछेक कार्यों को छोड़कर इस अभियुक्त ने प्रायः सभी में भाग लिया है और इस पड़यन्त्र की आयोजना में किशनसिंह और कर्मसिंह के वाद इसी का अधिक हाथ था।"

चह रय की प्राप्ति में वाधा पहुँचाते देख, आपने विशनसिंह जैलदार को अकेले ही जाकर मार दिया था। इसके अतिरिक्त चूटा, लामसिंह, हजारासिंह, राला और दित्तू, स्वेदार गेंडासिंह और नौगल शमाँ के नम्बरदार आदि देश-द्रोहियों को उनके अपराध का द्र्य देने में भी आप सम्मिल्त थे।

अन्त में अपने ही एक सम्बन्धी के विश्वासघात से आप एक दिन गिरफतार हो गए। अदालत से कुछ सवाल किए जाने पर आपने कहा—"इस सरकार से मुक्ते किसी प्रकार के भी न्याय की आशा नहीं। अस्तु, मैं एक भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता।"

**अन्त मे आपने स्वयं ही सव अपराधों को स्वीकार कर** 

कि प्राचित्र कहा— "यद्यपि मैं इस बात को भली-भाँति जानता हूँ कि मेरे अपराध स्वीकार करने से मेरा केस और भी बिगड़ जायगा, किन्तु फिर भी मैंने जो कुछ किया, वह अच्छे के लिए ही किया था। अस्तु, मैं उसमे से एक बात को भी छिपाना नहीं चाहता।"

श्रदालत से आपको फॉसी की सजा मिली। श्रीर २७ 'करवरी, १९२६ को लाहौर-सेन्ट्रल जेल में अपने श्रीर पाँच साथियों सहित आप भी तख्ते पर भूल गए!

# श्री॰ दलोपसिंह

रण दलीप! कायरता के उस युग में भारत के सोए हुए पामर प्राणों में स्फूर्ति फूक कर एकाएक तुम किस अन्तरित्त में विलीन हो गए ? १७ वर्ष की छोटी अवस्था में किस नशे से उन्मत्त होकर तुमने वे सब काम किए थे ? वह कार्य-कुशलता, वह साहस, वह उत्साह और वह लगन तुमने इतनी जल्द कहाँ से पा ली थी ? यह सब बातें शायद बहुत-कुछ सर मारने के बाद भी आज के हम कायरों की समम में न आ सकेंगी!

धामियाँ कलाँ, जिला होशियारपुर मे श्री० लाभसिंह जी के घर उस वीर का जन्म हुआ था। कुछ बड़े होंने पर स्कूल बिठलाए जाने के बाद से ही बालक ने अपनी कुशलता का परिचय देना प्रारम्भ कर दिया। दलीप पढ़ने-लिखने में बहुत अच्छे न होने पर भी अपने साथियों में सर्व-प्रिय थे। उनसे

श्रापनी इच्छानुसार काम ले लेना तो इनका बाऍ हाथ कर

सन् १९२२ के दिन थे। श्रभी लड़कपन के खेल छूटने भी न पाए थे, कि उस कोमल हृदय ने एक गहरी चोट खाई। नानकाना साहब की दुर्घटना तथा श्रकालियों पर किए गए श्रत्याचारों ने उस भावुक हृदय को एकदम बेचैन कर दिया। बस मार्च, १९२३ में लाड़-प्यार से पाले गए उस बालक दलीप ने घर-बार पर लात मार कर श्रकाली-मत की दीना प्रहण की।

इसके बाद आपने क्या-क्या किया, उसके बारे में अदालतः में फ़ैसला सुनाते समय आपके सम्बन्ध में कहे गए जज के शब्द ही यहाँ पर दे देना उचित सममता हूँ। जज ने फ़ैसले के समय कहा था:

"This accused, young as he is, appears to have established a record for himself second only to that of Santa Singh accused, as to the offences in which he has been concerned in connection with this conspiracy. He is implicated in the murders of But a Lumberdar, Labh Sing Mistri, Hazara Singh of Baibalpur, Ralla and Dittu of Kaulgarh Ata Mohammad Patwari, in the 2nd and 3rd attempts on Labh Singh of Dhadda Fatch Singh and in the murderous attack on Bishan Singh of

Sandhara'.

इसी प्रकार कार्य करते हुये एक दिन सन्तसिंह के साथ 'कन्दी' नामक स्थान पर कुछ पर्चे बॉटने जा रहे थे कि एकाएक पुलिस ने घेर लिया। १२ अक्टूबर, १९२३ को तहण दलीप जन्जीरों में बॉध कर मुल्तान-जेल लाए गए। बालक समम कर लोगों ने चाहा, कि डरवाकर कुछ बार्ते मालूम कर लो जाय, किन्तु आशाओं पर पानी फिरता देख, उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। मला एक छोटे से लड़के की गुस्ताखी वे लोग क्यों सहने लगे। बस मार पड़ने लगी। कभो-कभी बोच-बीच में कुछ लालच भी दिया गया, पर अन्त में उसी एक जोमोशी के सिवा और कुछ हाथ न आया।

कहते हैं कि श्री० दलीपसिंह देखने में बहुत भोले तथा सुन्दर थे। श्रायु तो थी केवल १७ वर्ष की ही। श्रापकी बाल्यावस्था तथा भोलेपन पर मि० टैप (Tapp) सेशन्स जज मुग्ध-से हो गए थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें फाँसो की सजा दी जाय। परन्तु सभी गवाही की गवाही श्रापके विरुद्ध सुनकर श्राप बहुत मुँमलाते थे श्रीर येन-केन-प्रकारेण यही चेष्टा करते थे कि दलीपसिंह के विरुद्ध कुछ न लिखें। कई दिन तक यही खोंचा-तानी चली, श्राखिर एक दिन श्री० दलीपसिंह हाथ बॉधकर जजे महोदय के सामने जाकर खड़े हो गए श्रीर कहा— "श्रापकी इस छुपा-दृष्टि के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, परन्तु कुपाकर पहल मेरा वक्तन्य लिख लीजिए। मैंने यह सभी

कुछ किया है और अगर आज छूट जाऊँ ते। फिर यही सब कहूँगा। परन्तु आप मुमे जीवित रखने के लिए क्यो लालायित हो रहे हैं ? में तो फाँसी पर लटककर प्राण दिया चाहता हूँ । उसका कारण यह है कि मुमे ईश्वर की छुपा से जो यह मानव-देह जैसा दुलंभ पदार्थ मिला है इसे अभी तक मैंने किसी तरह भी अपवित्र नहीं किया है। और चाहता हूँ कि आज इसी तरह पवित्र देह 'मॉ' के चरणों मे मेंट कर दूँ। कीन कह सकता है कुज दिन और जीता रहा तो यह पावित्र्य क़ायम रहे अथवा नहीं; और फिर इस बलिदान का सारा महत्व और सौन्दर्य ही जाता रहे!"

जज हैरान होकर उनके मुँह की ओर ताकता रह गया। अस्तु फैसला सुनाए जाने पर उन्हें फॉसी का द्रा मिला!

२७ फरवरी, १९२६ का दिन था, भुवन-भारकर की पहली ही लाल किरण के साथ भगवान् ने उस युवक सन्यासी के पिवत्र जीवन पर अपनी छाप लगा दी।

खूँ के हरको से लिखा जाएगा तेरा वाक्रया ! सुभको भूलेगी न यह पुरग्रम कहानी हाय हाय !!

#### W

### श्री० नन्दिसंह

पका जन्म सन् १८९४ ई० में जालन्धर जिले के ख़ुड़ियाल नामक गाँव में हुआ था। आपके पिता का नाम गङ्गासिह जी था। छोटी ही उमर में माता-पिता का देहान्त हो जाने के

कारण आपने रावलिए ही में अपने बड़े भाई के पास पर-विरा पाई। ये वचपन से ही वड़े फुर्तीले थे और खेल-कूद की और अधिक रुचि थी। १४ वर्ष की ही आयु में शादी हो जाने के बाद आप कुछ समय तक मकान पर हो बढ़ई का काम करते रहे, और फिर वसरा चले गए।

नातकानां साहब की घटना के बाद अकाली-आन्दोलन ने खोर पकड़ा और आप भी उसी में भाग लेने की इच्छा से देश को वापस आ गए। उस समय गुरु के बाग के सत्याप्रह में उन्हें भी छः महीने की सजा भुगतनी पड़ी थी। जेल में मार भी अच्छी खानी पड़ी। अस्तु, यहीं से आपके विचारों में परिवर्त्तन होना आरम्भ हो गया। उस नौजवान आत्माभिमानी ने देखा कि इस प्रकार निर्द्य पुलिस वालों के उर्द्ध खाने से काम न चलगा। अस्तु, जेल से वाहर आते ही आप किशान-रिंह के ववर आकाली दल में सम्मिलित हो गए। उन्होंने अब मार खाने की बात को छोड़कर मरने और मारने की शपथ ली।

सत्यात्रह में सजा होने पर श्रापके भाई ने माफी मॉग कर छूट श्राने की सलाह दी। कहा—"वड़े भाई का शरीरान्त हो खुका है। लड़के की शादी करनी है। अस्तु, यदि ऐसी श्रवस्था में श्राप भी जेल चले गए तो छुछ भी न हो सकेगा।" इस पर श्रापने उत्तर दिया—"यदि बड़े भाई के बिना शादी हो सकती है, तो मेरे विना भी हो सकती है। इन शादी-जैसे घरेलू मामलों के लिए मैं क़ौम का काम रोक्ना नहीं चाहता।"

### नन्दसिंह

बबर अकाली-आन्दोलन में भाग लें ने के बाद से गाँव का सूबेदार गेंदासिंह आपको बहुत तक्ष करने लगा । वह इनकी सभी बातों की सूचना पुलिस में दे देता । अस्तुः एक दिन आपने जाकर उसे मार दिया। पुलिस ११ दिन तक गाँव वालों को तक्ष करती रही, आपने उन लोगों से कहा—" जो कुछ किया है मैंने किया है। तुम लोग व्यर्थ में इन लोगों को क्यों तक्ष करते हो ?"

श्रापको गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया श्रीर फॉसी की सजा हुई। सजा सुनाई जाने के बाद श्रापने धर वालों से कहा—"तुम लेग मेरी फिक्क न करना। मैं किसी बुरी मौत से नहो मर रहा हूँ। मुक्ते इस बात की ख़ुशी है कि मेरे प्राण देश के काम के लिए जा रहे हैं। मैंने इमारत की नींव डाल दो। श्रव यह देश का फर्जा है कि यदि वह श्राजाद होना चाहता है तो उस नीव पर मकान बनाकर खड़ा करे।" श्रापने यह भी कहा था, कि मरने के बाद हम सब को एक ही चिता पर जलाना श्रीर राख की रावी मे डाल देना!

श्रन्त मे २७ फरकरी, सन् १९२६ को लाहौर सेएट्रल जेल मे पॉच साथियों के साथ श्रापको फॉसी दे दी गई श्रीर उनके सम्बन्धियों ने उनकी इच्छानुसार सब का एक ही चिता पर श्रन्तिम सस्कार किया।

### श्री० कर्मसिंह

प के पिता का नाम श्री० भगवानदास था। क्रीम के सुनार थे श्रीर जालन्धर जिले के मनको नामक गाँव में श्राप का घर था। बचपन श्रधिकतर खेल-कूद में बीता श्रीर घर के निध न होते हुए भी श्रापकी तबीयत दुनियायी काम में कम लगती थी। छुटपन से ही ये बहुत चक्रत थे श्रीर कभी किसी को कड़ी बात न सहते थे।

श्रसहयोग-श्रान्दोलन के दिनों में श्रापने स्वतन्त्रता का पाठ सीखा श्रौर किशनसिंह के बबर श्रकाली-रल बनने पर श्राप उसमें शामिल हो गए।

गेंदासिह सूबेदार के मारे जाने मे आप भी शामिल थे। इसके बाद कुछ दिनों तक प्रचार-कार्य करते रहने के बाद आप १२ मई, १९२३ को गिरफ्तार हो गए।

श्रभियोग चलने पर श्रापने कहा—"श्रदालत की सारी कार्यवाही एक नाटक के समान है श्रौर जज लोग पुलिस के हाथ में खिलौने के समान हैं। श्रस्तु, मैं किसी प्रकार का बयान श्रथवा सफाई श्रादि देना नहीं चाहता।" जेल में बयान लेने के लिए श्रापके साथ कड़ा ज्यवहार भी किया गया श्रौर इस बात पर बाध्य किया गया कि वे सारा हाल पुलिस को बता दें। किन्तु श्रापने किसी भी बात का उत्तर देने से इन्कार कर दिया।

श्रदालत ने श्रापको फॉसी की सजा दी श्रीर २७ फरवरी सन् १९२६ के। लाहौर सेण्ट्रल-जेल मे पॉच श्रीर साथियों के साथ श्रापको फॉसी दे दी गई!!



भगर-शहीद स्वर्गीय श्री ० शिवराम राजगुरु

### केसरीसिंह

ठाकुर केसरीसिंह

रण-जाति सदा से चित्रयों के लिये, राजनैतिक शिचा-गुरु, वीरता की प्रोत्साहक, विपत्ति मे सहायक और पूज्य रही है। चारणों की ज्वलन्त वीरता के आदर्श से किसी राज्य का इतिहास खाली नहीं। चारणें। मे भी ५०० वर्ष पूर्व निराश महाराणा हम्मीर का छूटा हुआ चित्तौड़ अपने बुद्धि-वैभव और बाहु-बल से फिर से दिलाने वाले, इतिहास-प्रसिद्ध वीरवर "सौदा बारहठ बारू" की सन्तान वीरता में आज तक सदा श्रमणीय रही है। उसी वीर-वंश की तेईसवीं पीढ़ी में ठाकुर केसरीबिंह जी हैं। मेवाड़ के अन्तर्गत शाहपुरा राज्य मे ठाकुर केसरी सिंह के पूर्व-पुरुषों की जागीर चली आती थी। और यह शाहपुरा-राज्य के प्रथम श्रेणी के डमराव सरदारों से भी श्रधिक सम्मानित रहा है। केसरीसिंह जी के पिता बारहठ कुष्णसिंह जो ने अपने बुद्धि-वैभव से राजपूताना के समस्त नरेशों से सम्मान प्राप्त किया श्रीर वे श्रपने समय मे राजपूताना एवं मध्य-भारत मे प्रधान राजनीतिज्ञ माने गए थे।

कृष्णिसंह जी के तीन पुत्र थे—केसरीसिंह, किशोरिसिंह और जीरावरिसंह। केसरीसिंह जी का जन्म वि० सम्बत् १९२९ के मार्गशीर्ष कृष्ण ६ को अपनी जागीर के गाँव देवपुरा में हुआ और जन्म से एक मास बाद ही जन्मदात्री का स्वर्गवास हो गया। ये अपनी तरुण अवस्था में ही बुद्धि वैजक्षरूप से महाराणा बद्यपुर के सलाहकारों की श्रेणी में पहुँच गये थे। वैशास,

अन्त १९४६ में वर्तमान कोटा-नरेश डम्मेद्सिह की गुण-प्राह कता ने केसरीसिंह को खीचा और ये कोटा आ गये और वहीं पर रहने लगे।

केसरीसिंह जी अठारह-उन्नीस वर्ण की अवस्था से ही जातीय और सामाजिक सुधारों में उत्साहपूर्वक भाग लेते रहें थे और स्वदेश की पतित दशा का भी उनको ध्यान बना रहता था। सन् १९११ में उनकी और से "राजपूत जाति की सेवा में अपील" निकलते ही भारत को नौकरशाही चौकन्नी हो गई। परन्तु केसरीसिंह जी शिचा और सङ्गठन का ही कार्य करते थे और उनकी "स्वतन्त्र चान्न-शिचा" व "चान्न-शिचा-परिषद" का ढाँचा इतना मजबूत था कि उसे डिगाना सहज नहीं था, क्योंकि स्वजातिहित से प्रेरित होकर राजपूताना व मध्य-भारत के नरेश और बड़े-बड़े राजपूत उमराव और सरदार भी उसमें सिम्मिलित थे। ऐसे कार्य को खतरनाक कैसे कहा जाय ?

परन्तु जब सरकार ने देखा, कि भारतीय सेना में जो मगस्थानी राजपूत सिपाही और अफसर हैं, वे भी अपने असहाय बालकों के शुभ-भविष्य और जाति-गौरव के पुनर्र्शन की आशा से केसरीसिंह जी की सेना को अमृब्य समभ कर उत्साहपूर्वक सहयोग देने लगे हैं, तो वह न्यम हो उठी। सत्य की न जॉच को, न पड़ताल! सन् १९१४ की ३१ मार्च के दिन शाहपुरा-नरेश को आगे रख कर सहसा केसरीसिंह जी को बिना कोई अभियोग लगाए गिरफ़्तार कर लिया, तीन मास तक

名 (4mm (名) 4mm (A) 4 इन्दौर की छावनी में भोलों की पल्टन के बीच बन्द रक्खा! रसी समय 'दिल्ली-षड्यन्त्र' 'श्रारा-केस' श्रादि चले, उन्हीं मे किसी तरह फाँस देने की पूरी चेष्टा हुई, परन्तु निष्फल गई; क्योंकि वे कानूनी प्रान्त थे। तब यही डिचत समका गया कि "सम्राट का शासन उत्तट देने की नीयत" के श्रमियोग पर राजस्थान के किसी राजा के हाथ से ही सजा दिलाई जाय, ताकि प्रत्येक नरेश काँप उठे और क्षात्र-शिचा का उद्योग छिन्त-भिन्न हो जाए। साथ ही राच्यों में सरकारी पुलिस का भी द्वार खुल जाय। राजद्रोह के साथ एक मर्डर (क़त्ल) का पुछल्ला जोड़ना ते। कुटिल-सत्ता का सनातनधर्म रहा है। कोटा के। ही पसन्द किया गया, वहीं केस चला। प्रायः भारत के समस्त प्रान्तों के बड़े-बड़े श्रद्धारेज पुलिस·श्रॉिकसर केाटा मे श्राये थे। 'पायोनियर' ने भी ऋपना 'स्पेशल स्टाफ' यहाँ भेजा। देखते देखते ही कोटा गौराङ्गों की छावनी बन गया। 'पायानियर' और 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' ठाकुर साहब के विरुद्ध आग उगल रहे थे। राजपूताना, मध्य-भारत के समस्त नरेशों की आँखें कीटा पर लगी हुई थी, क्योंकि देशी राज्यों से यह अभूतपूर्व काएड था। राजद्रोह का कोई प्रमाण सरकार के हाथ में नहीं था, अधीन राज्य की घुड़की से मना लेने की आशा थी; परन्तु केवल घुड़की से हॉ कह देने पर केसरीसिंह से सम्बन्ध रखने वाली सभी बड़ी रियासतें व्यर्ध श्राफ़त मे पड़ती थीं। श्रतः साहसी काटा दीवान, स्वर्गीय चौने रघुनाथदास जी ने, गला

द्बाए जाने पर भी, इस केस मे राजनैतिक अपराध माना ही नहीं, अलबत्ता ठाकुर केसरोसिंह के। बीस वर्ष की सजा ठेंक कर सरकार के आँसू पेंछ दिए!

सरकार ते। ठाकुर साहब को भयद्धर मानती ही रही। इसी से जगह-जगह खुले हुए राजपूत-बोर्डिङ्ग हाउस और सङ्गठन को बिखेर चुकने पर और केस के साथ ही विद्रोह भड़कने की आशङ्का मिटने पर, नौकरशाही ने ठाकुर केसरीसिंह जी को केटि से माँग कर सुदूर हजारीबाग़ (बिहार) जेल में पहुँचा दिया!

ठाकुर साहब ने गिरफ्तार होकर शाहपुरा छोड़ा। उसी दिन से अन्न न खाने की प्रतिज्ञा की! केवल दूध लेते थे। हजारीबारा पहुँचने पर कठिन परी हा शुरू हुई। वीरों को सङ्कल्प से विचलित करने में ही सरकारों को मजा आता है। लहन शुरू हुआ, निरन्तर २८ दिन निराहार बीते! जब अधिकारियों ने देखा कि कब्ट भागने से पहले कहीं पश्ची उड़ न जाय, तब उन्नीसवें दिन थोड़ा-सा दूध दिया गया। प्रतिज्ञा तो अन्न न लेने की थी, दूध ले लिया गया। एक सप्ताह बाद फिर लहून शुरू हुआ, महीनों तक रबर की नली से पानी में थोड़ा-सा चावल का माँड़ मिला कर पेट में टूँ सा जाता रहा। यह युद्ध अट्ठारह मास तक चला। इतनी अवधि तक काल-कोठरी से भी ने नहीं निकाले गए। आखिर सरकार परोस्त हुई। बिहार-उड़ीसा के जेलों के प्रधान अधिकारी (आई० जी०) ने आकर कहा कि केसरीसिंह! राना प्रताप की हिस्ट्री से हम मेवाड़ के पानी की

### प्रतापसिंह

क्षा का पहल हो जानते थे, शाबाश बहादुर! तुम जीत गए, सरकार हार गई, श्राज से दूध ही मिलता रहेगा। रहस्य दूध में नहीं, सङ्कलप की अचलता मे था!

सन् १९१९ में सरकार ने स्वयम् अपनी तरक से केसरीसिंह जी से अपने केस की वॉयसरॉय के नाम अपील की। जेल-अधिकारियों के अति आग्रह पर ही यह अपील की गई थी और सन् १९१९ में जून के अन्त में ठाकुर साहब छे।ड़ दिए गए!!

## वीर कुँवर प्रतापसिंह

सिंह का जन्म राजपूताना की इतिहास प्रसिद्ध वीर चारणसिंह का जन्म राजपूताना की इतिहास प्रसिद्ध वीर चारणजाति में विक्रम सम्बत् १९५० की ज्येष्ठ शुक्ला ९ को उद्यपुर में ठाकुर श्री० केसरीसिंह जी के घर माता श्री० माणिकदेवी
की कुच्चि से हुआ। केसरीसिंह जी के कोटे आने पर प्रताप कोटे
में शिच्चा पाता रहा। फिर द्यानन्द एक्नलो बैदिक स्कूल व
बोर्डिङ्ग अजमेर में भेज दिया गया। मैट्रिक तक पढ़ा, परन्तु
परीच्चा में नहीं बैठा, उसे सार्टिफिकेट की इच्छा नहीं थी,
अङ्गरेजो पढ़ी ही इस लिए थी, कि इसके द्वारा भारत के किसी
भी प्रान्त में सेवा कर सके और अपने को खपा सके। ठाकुर
केसरीसिंह जी युनिविसिंटी की शिच्चा को दासत्व का साँचा
मानते थे। अतः प्रताप को पन्द्रह वन की आयु में स्वतन्त्र
शिक्षण के लिए जयपुर के प्रसिद्ध देशभक्त अर्जु नलाल जी सेठी

के जैन बोर्डिझ में रख दिया। वह जैन बोर्डिझ जब जयपुर से छठ कर इन्दौर गया, तब प्रतापिसह दिल्ली के प्रसिद्ध देशभक्त बीर अमीरचन्द जी के यहाँ रख दिए गए। प्रताप के संसर्ग में जो कोई भी आया, मुग्ध हो गया। ऐसी मोहनी मूर्ति और दिन्य आत्मा किन्त् ही मिलती है। अभीरचन्द जी के गिरफ्तार होने से कुछ हो दिन पहले वह अपने पितुःश्री के पास आ गया था और जब पिता गिरफ्तार हुए, उससे एक सप्ताह पहले वह अज्ञात-वास में चल दिया।

प्रताप ने अपने प्यारे चचा बिल के वीर ठाकुर जोरावर सिंह जी के साथ ही अपने शाहपुरा के विशाल प्रसाद को मार्च सन् १९१४ के तीसरे सप्ताह में अन्तिम प्रणाम किया। ३१ माच के दिन ठाकुर केसरीसिंह जी के समस्त पुरुष-परिवार पर वारण्ट निकले। चचा-भतीजे हुँ हो गए, खूब हो हूँ हो गए, भारतीय सी० आई० डी० के दूतों ने राजपूताना और मध्य- भारत का घर-घर छान मारा, पर कहीं पता न लगा।

ठाकुर साहब के मारवाड़ के अमण-काल मे, जिस पाँचेदिया प्राम में पिता के चरणों में सिर रख कर प्रताप ने बिदा
ली, उस प्राम के चारण व जागीरदारों से सरकार ने यह वादा
लिखाया, कि यदि कुँवर प्रताप इस प्राम में कभी आ जायगा
तो वे उसे गिरफ्तार करा देगे, वरना सर्वस्व खोवेगे। जब सी०
आई० डी० के पेटार्थी प्राणियों के पैर निराशा से डीले हो चुके,
तब एक दिन प्रताप सहसा 'इक्षराह्र' की कथा न जानने से,

### प्रतापसिंह

उसी प्राम में जा खड़ा हुआ। सबके हृद्यों मे सन्नाटा छा गया। घुसफ़ुस होने लगी। किसी ने कहा दुःख है, परन्तु विवश हैं; दूसरे ने कहा, यह कभी हो सकता है कि हम प्रताप को त्रागे बढ़ कर सौंपे ? प्रताप को मालूम होने पर उसने कहा, मेरे कारण किसी पर व्यर्थ विपत्ति श्राए, यह मुमे सहा नहीं, मैंने अभी किया ही क्या है ? मुफे कौन खाता है ? चलो मैं तच्यार हूं, सरकार के सुपुर्द करके आप लोग बरी हो जायं, यही मेरी प्रवल इच्छा है। अन्त मे यह तथ पाया, कि हम प्रताप पर किसो तरह की सख्ती सहन नही कर सकते! अधि-कारी वर्ग से कहा जाय, कि यदि प्रताप के गिरफ्तार होने पर जॉच तक हममे से कोई भी दो व्यक्ति निरन्तर उसके साथ रहने दिए जायँ, ताकि उस पर पुलिस का बेजा द्वाव न पड़ सके, यह शर्त स्वीकार हो तो हम उद्योग करके वह जहाँ होगा, वहाँ से लाकर पेश कर देंगे। क्योंकि हमारा विश्वास है, कि वह सर्वथा निर्दोष है, नाहक छिप कर सरकार का सन्देह सिर पर लेने का बचपन करता है। यदि यह प्रार्थना स्वीकार हो जाय तो उसे सौप दिया जाय, वरना फिर देखा जायगा। भार-तीय पुलिस के उच्च गोरे अधिकारियों ने यह शर्त स्वीकार की श्रीर पहली बार पुताप उनके हाथ मे श्राया । कुछ दिन इधर-उधर घुमा कर कोटे ले जाकर वह छोड़ दिया गया।

प्रताप कोटा रह कर, कोटा-केस मे अपने परम प्यारे पिता को कैसे-कैसे प्रपद्धों के जाल मे फॉसा जा रहा है, यह सब सजगता से देखता रहा। पिता की दृदता श्रीर धैयं उसके हृदय मे श्रानन्द, गौरव श्रीर तेज भरते थे। देशभिक सत्ता के मदान्ध प्राणी श्रत्याचारों का पेट्रोल उंड़ेल रहे थे। माता का विश्वास धमनी का काम दे रहा था। बन्धन में पड़े हुए पिता को प्रताप ने सन्देश भेजा—''दाता! (पिता को वह इसी शब्द से पुकारता था) कुछ विचार न करें, श्रभी प्रताप जिन्दा है।''

ठाकुर केसरीसिंह जी को आजन्म कारावास की सजा सुना दी गई। जुलूस भी सब बिखर गया। एक दिन प्रताप ने जननी से कहा-"मामा थोती फट गई; कहीं से तीन रुपए का प्रबन्ध कर दो तो धोती लाऊँ, आज ही चाहिए।" माता के हाथ ते। सर्वथा खाली थे, कोशिश करके दे। रूपए मिले श्रीर पुत्र के हाथ मे दिए। प्रताप के लिए माता का दिया हुआ यही अनितम श्राशीवाद था। बिना कुछ कहे, मन ही मन माता का श्रन्तिम प्रणाम कर सायङ्काल होते ही वह निकल पड़ा। शहर में पिता के एक मित्र के पास पहुँचा, कहा,—"जो कुछ भी तय्यार है।, भोजन यहीं करूँ गा।" भोजन करते समय मित्र ने कहा-कुँवर साहब ! श्रव क्या इच्छा है ?" प्रताप ने कहा-"शादी करना है।" "क्या कहते हो, शादी ? श्राज तक स्वीकार न की, श्रब इस घेर विपत्ति में शादी ? यह क्या सूमी" "हाँ निश्चय ही शादी, लग्न भी आ गई है, उसी के लिए जाता हूँ" "कहाँ ?" "सब सुन लोगे"—यह कहते हुए जोर से "वन्देमातरम्" का नारा लगाया और अदृश्य हो गया! उसके बाद प्रताप की

#### प्रतापसिंह

किसी ने केट में नहीं देखा। बेचारा मित्र क्या सममें कि प्रताप की शादी क्या है ? दूसरे दिन जब प्रताप घर नहीं लौटा, तो वहीं मित्र आए और शादी की बात कही। चतुर माता सब समम गई और कहा—"ठीक है, परन्तु इसने मुमसे नाहक ही दिपाया। मैं इसे तिलक करके और चुम्बन लेकर विदा करती।"

प्रताप कोटा छोड़ कर इघर-उघर श्रमण करते हुए सिन्ध हैदरावाद पहुँचा श्रोर कुछ दिन वहाँ रहा। उसके साथ में उसका एक सच्चा वाराती चारण-जाति ही का वीर ठाकुर गणेश-दान था। दुःख है, प्रताप के गिरफ्तार हो जाने की खबर से इसके प्रेमी-हृद्य पर ऐसी चोट पहुँची, कि विलब्दकाय को भय-द्धर संप्रहणी एवं चय शीघ्र ही चाट गए। इघर-उघर छिपते-टकराते इस वीर का देहश्रावसान हो गया!

इससे पहले प्रताप ने कहाँ क्या किया, उसका आभास "वन्दी-जीवन'' 'पञ्जाबनूं प्रचण्ड कावन्नूं' आदि पुस्तकों मे एवं रासविहारी वोस के संस्मरणों में मिलता है, जिसका परिचय पाठकों को कमानुसार मिलेगा ही।

अन्त में फिर जब पञ्जाव को प्रताप की आवश्यकता हुई, तब आह्वान पाकर वह उधर लपका। हैदरावाद के कार्य को दूसरों के हाथ सौप, गरमी, मूख और चार-पाँच दिन का जागरण सहता हुआ, रेल से जोधपुर होकर निकला। जोधपुर से अगले छोटे से रेलवे स्टेशन "आसानाडा" पर स्टेशन मास्टर परिचित था। वहाँ ठहर कर इछ आराम कर लेने, व कुछ नई वात हो

तो जान लेने के विचार से, प्रताप वहाँ उतर पड़ा। उसे क्या मालूम था कि वह विश्वासघाती के चङ्गल में जा रहा है। रटेशन-मास्टर को इस बीच में पुलिस ने फोड़ लिया था। स्टेशन-मास्टर ने प्रताप को देखते ही कहा-"पुलिस तुम्हारे लिए चक्कर लगा रही है, कोई देख लेगा, मेरी कोठरी में जा वैठो, कुछ खाओ-पिया।" वह प्रताप का काठरी में ले गया। प्रताप ने कहा-"निद्रा सता रही है, सोऊँगा।" विश्वासघातो ने कहा— 'निःशङ्क सो जात्रो। ताला मार देता हूँ, ताकि किसी को भ्रम न हों।" गाढ़ निद्रा होने पर स्टेशन-मास्टर ने कोठरी में से अताप का शस्त्र व दूसरी सब चीज बाहर निकाल ली, ताकि सुक़ाबले के लिए प्रताप के हाथ में कुछ न रहे। फिर उसने जोधपुर-पुलिस को टेलोफोन कर दिया। वस फिर क्या था, पुलिस फौजी रिसाला और दल-बल के साथ जा पहुँचा। श्रासानाडा घेर लिया गया, कोठरी के द्वार श्रीर खिड़कियो पर बर्छे और सङ्गीनें अड़ा दी गईं। चुपके से ताला खोल कर, सोते हुए प्रतापसिंह पर पुलिस दूट पड़ी और वेचारा गिरफ्तार कर लिया गया।

उस समय प्रताप की उम्र मुख-मुद्दा, जोश भरी लाल श्रांखें, फड़कते हुए होठ और उलभते हुए बाहुओं को जिनकी श्रांखों ने देखा है, वे श्राज भी कहते है, कि वह सचा वीर था, सँभल जाता तो श्रवश्य वीर-खेल बतलाता।

श्राज भी श्राँखों में पानी भर कर पुलिस के काले श्रॉफिसर

मुक्त-करठ से कहते हैं—"हमने आज तक प्रताप-जैसे वीर और विलक्षण बुद्धि का बालक नहीं देखा। उसे तरह-तरह से सताए जाने में कसर नहीं रक्खी गई, परन्तु वाह रे धीर! टस से मसं न हुआ। ग़जब का सहने वाला था। सर चार्ल्स कीवलैंग्ड (भारत के डायरेक्टर ऑफ सी० आई०डी०) जैसे घाघ का दिमाग़ भी चकरा गया, हम सब हार बैठे, उसी की दृद्ता अचल रही।"

वनारस में केस चला श्रीर प्रताप को पाँच वर्ष की स.खता सजा हुई। बनारस-जेल से बरेली जेल में मेजा गया श्रीर वहीं विक्रम सम्बत् १९७४ (सन् १९१९) की वैशाखी पूर्णिमा को ठीक पश्चीसर्वे वर्ष की समाप्ति पर सदा के लिए गुलामी के बन्धन तोड़ कर चला गया!

# श्री॰ रामप्रसाद 'बिस्मिल'

राधीनता के इस युग में दिव्य आलोक को धारण कर, न जाने वे कहाँ से आए, अपने कल्पना-राज्य में स्वर्ग-लोक को बीथियों का निर्माण किया और अन्त में विश्व को आभा की एक भलक दिखाकर अपने प्यारे मालिक के पास चले गए। उस दिन विश्व ने विमुग्ध नेत्रों से उनकी और देखा, श्रद्धा और भिक्त के फूल भी चढ़ाए। उस दिन, जब उस मोहिनी मूर्त्ति की मद्मरी आँखें सदा के लिए बन्द हो गई थीं, तो उनकी एक भलक मात्र के लिए जन-समूह पागल-सा हो उठा था। धनिकीं के रुपए लुटाए, मेने नालों ने मेनों से सरकार किया, माताओं खीर बिहनों ने छतों पर से फूलों की नर्षा की और जनता ने 'वन्देमातरम' के उच्च निनाद के साथ उसका स्वागत किया'। उस प्यारे के उस दिन नाले निराले नेष को देखकर माताएँ रो पड़ीं, वृद्ध सिसकियों लेने लगे, युनकों के तरुण हृदय प्रति। हिंसा की आग से जल उठे और नालक मुक-मुक कर प्रणाम करने लगे।

मैनपुरी जिले के किसी गाँव में सन् १९०० के लगभग जानम हुआ था, किन्तु बाद में आपके पिता पिछत मुरलीधर जी सपरिवार शाहजहाँपुर में आकर रहने लगे और अन्त तक यही स्थान हमारे चित्र-नायक का लीला-चेत्र रहा। अस्तु, उर्दू की शिचा पाने के बाद माता-पिता ने स्थानीय अझ-रेजी स्कूल में भर्ती करा दिया था। उन दिनों आपका जीवन कुछ विशेष अच्छा न था। किन्तु इसी बीच में आर्यसमाज के असिद्ध स्वामी सोमदेव से आपका परिचय हो गया। बस यहीं से जीवन ने पलटा खाया और वे स्वामी जी के साथ-साथ आर्य-समाज के भी भक्त बन गए। आप स्वामी जी को गुरु कहा करते थे। यह भी कहा था, कि देश-सेवा के भाव पहले-पहल आपको स्वामी जी से ही मिले थे। अस्तु—

सन् १९१५ के विराट विसवायोजन में विफल हो जाने के वाद भी क्रान्तिकारी लोग एकदम निराश न हुए, वरन् उन्होंने मैनपुरी को केन्द्र बनाकर फिर कार्य आरम्भ कर दिया! श्रो०

अक्षानिक की अध्यानता में बहुत दिनों तक काम होते। रहने के बाद अन्त को इसका भी भेद खुल गया और फिर गिरफ्तारियों का बाजार गम हो उठा। दल के बहुत से लोगें के पकड़े जाने पर भी मुख्य काय कर्जाओं में से कोई भी हाथ न आ सका। उस समय आप अङ्गरेजी की दसवीं कक्षा में थे। जोरों से घड़-पकड़ होते देख, अपनी गिरफ्तारी का हाल सुनकर आप फरार हो गए।

मैनपुरी-विसव दल के नेता श्री० गेंदालाल के ग्वालियर में गिरफतार ही जाने पर, उन्हें जेंल से छुड़ाने के विचार से आप-ने १९ वर्ष की अवस्था में अपने साथ के पन्द्रह और विद्यार्थियों को लेकर पहली डकैती की थी। इस पहले ही प्रयास में उन्होंने जिस हढ़ता तथा साहस से काम लिया था, उसे देखकर यही कहना पड़ता है, कि वे स्वभाव से ही मनुष्यों के नेता थे।

प्रायः सभी श्रनुभवी सदस्य पकड़े जा चुक थे। श्रस्तु, स्कूल के पन्द्रह विद्याधि यों को लेकर ही श्राप श्रपने निश्चय पर चल दिए। पिता से कहा—

'मेरे एक मित्र की शादी है, वे गाड़ी ले जाना चाहते हैं। गाड़ीवान उन्हों का रहेगा और सुके भी उसमें जाना पड़ेगा।' सरल स्वभाव पिता ने गाड़ी दे दी। उन्हें क्या पता, कि यह कैसी शादी है। सन्ध्या समय प्रार्थना कर, कुछ रात बीतने पर, एक स्थान पर गाड़ी रोक दी गई। निश्चित स्थान वहाँ से १० मील की दूरी पर था। एक आदमी को गाड़ी पर छोड़, शेष सभी

-साथी पैदल ही चल दिए। किन्तु उस दिन अधेरे में मार्ग भूत जाने से वह गाँव न मिला । निराश हो, सब के सब गाड़ो के पास वापस आए। दूसरे दिन थोड़े ही प्रयास के बाद वह स्थान मिल गया। अधेरी रात मे चारों ओर निस्तव्धता का राज्य था। निद्रा के मेहिक जाल मे .सारा संसार वेसुध से।या पड़ा था। तीन लड़कों का मकान की छत पर चढ़ाने की आज्ञा हुई। लाड़-प्यार से पाले गए स्कूल के उन लड़कों ने काहे की कभी ऐसे भयानक कार्य मे भाग लिया होगा ? देर करते देख कप्तान ने 'जोर से कहा-"यदि |ऐसा ही था तो चते ही क्यों थे ?" इस बार साहस कर वे लोग मकान की छत पर चढ़ गए। आज्ञा .हुई-- "अन्दर कूद कर दरवाजा खेाल दे। ।" किन्तु यह काम ते। -श्रीर भी कठिन था । कप्तान ने फिर कहा-"जल्दी करी, देर करने से विपद की सम्भावना है।" इसी प्रकार तीन बार कहने पर भी कोई नीचे न उतर सका । वे लोग इधर-उधर देख ही रहे थे, कि एक जोर की आवाज के साथ बन्दूक की गोली से पक का साफा नीचे आ गिरा। इस बार तीनें बिना कुछ सोचे-विचारे मकान में कूद पड़े और अन्दर से मकान का दरवाजा खोल दिया। सब लोगों को यथास्थान खड़ा कर, स्वयं छत पर से आदेश देने लगे। डकैती समाप्त भी न है। पाई थी, कि गाँव में खबर हो गई श्रौर चारों श्रोर से ईटें चलने लगी। यह देख कर लड्के घवड़ा गए। श्रापने पुकार करकहा —"तुम लोग श्रपना काम करते रहे।, यदि कोई भी काम से हटा तो मेरी गोली का निशाना

बतेगा।" एक ने नीचे से पुकार कर कहा-"कष्तान, ईटी के कारण कुछ करते नहीं बनता।" श्रापने जिस श्रोर से इंटें श्रा रही थीं, उधर जा कर कहा—''ई' टें वन्द कर दे।, श्रन्यथा गोली से मारे जाश्रोगे।" इतने मे एक ईंट श्रॉख पर श्राकर लगी, देखते-देखते कपड़े खून से तर है। गए । इस समय इस साहसी चीर ने श्रॉख की कुछ भी परवा न कर, गोली चलाना शुरू कर दिया। दे। ही फायरों से ई'टें वन्द हो गई'। इधर डकैती भी समाप्त हो चुकी थी । श्रस्तु, सब ले।ग वापस चल दिए। पहले दिन के थके तो थे ही, आधी दूर चल कर ही प्रायः सब लोग चैठने लगे। बहुत कुड़ साहस चॅवाने पर उठ कर चले ही थे कि यक विद्यार्थी बेहाश है। कर गिरगया। कुछ देर के बाद होश श्राने पर उसने कहा—"मुक्त मे श्रव चलने की शक्ति नहीं है। तुम लोग मेरे लिए अपने श्राप को सङ्कट में क्यों फँसाते हो। मेरा सर काट कर लेते जाओ अभी कुछ रात शेष है, तुम लोग श्रामानी से पहुँच सकते हो । सर काट लेने पर मुमे कोई भी पहचान न सकेगा और इस प्रकार तुम सब लोग बच सकोगे।" साथी की इस बात से सब की ऑखीं में ऑसू आ गए। चेाट त्तराने के कारण उस समय हमारे नायक को आँख से काफी खून निकल चुका था, किन्तु फिर भी श्रौर लेगों। से श्रागे चलने को कह कर आप ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और च्यां-त्यां कर चल दिए । जिस स्थान पर गाड़ी खड़ी थी, उसके थोड़ी ही दूर जाने पर आपने उस विद्यार्थी की एक वृत्त के नीचे िक्स कि कि एक क्या कि पास जाकर, जो एक व्यक्ति उसकी निगरानी के लिए रह गया था, उसे साथी के। ले के लिए मेजा। मकान में पिता के पूछने पर कह दिया — "नैल बिगड़ गए; गाड़ी उलट गई और मेरे चेट आ गई।"

जिस समय फरार होकर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते फिर रहे थे, उस समय की कथा भी बड़ी करुणाजनक है। उस बीच में कई बार आपको मौत का सामना करना पड़ा था। कुछ दिन तो पास में पैसा न रह जाने के कारण, आपने घास तथा पत्तियाँ खाकर हो अपने जीवन का निर्वाह किया था। नैपाल, आगरा तथा राजपूताना आदि स्थान में घूमते रहने के बाद एक बार अखबार में देखा कि Royal Proclamation (सरकारी एलान) में आप पर से भी वॉरयट हटा लिया गया है। बस, आप घर वापस आ गए और रेशम के सूत का एक कारखाना खोल कर कुछ दिन तक आप घर का काम-काज देखते रहे। किन्तु जिस हृदय में एक बार आग लग चुकी, उसे फिर चैन कहाँ ? अस्तु, फिर से दल का सङ्गठन प्रारम्भ कर दिया।

एक बार किसी स्टेशन पर जा रहे थे। क़ुली बॉक्स लेकर पीछे-पोछे चल रहा था, कि ठोकर खाकर गिर पड़ा। बहुत-सी कारतूसों के साथ कई एक रिवॉल्वर्स बक्से में से निकंल कर प्लेटकॉर्म पर गिर पड़े। क़ुली पर एक सूट-बूटधारी साहब-बहादुर द्वारा बुरी तरह मार पड़ती देख, पास खड़े हुए दरोग़ा साहब को दया आगई। कुली को त्रमा करने की प्रार्थना करं, बेचारे स्वयं ही सारा सामान बॉक्स के अन्दर भरने लगे। इस दिन यदि आप तिक भी डर जाते और इस बुद्धिमानी से काम न लेते तो निश्चय ही गिरफ्तार हो गए थे।

मातात्रों के लिए भी उस भावुक हृद्य में कम श्रद्धा न थीं। चनके तिनक भी अपमान की देखकर वह पागल-सा हो उठता था। एक समय की बात है। पेशेवर डाकुओं के एक सरदार ने श्रापके पास श्राकर श्रपने श्रापको क्रान्तिकारी दल का सदस्य चतलाया और उसके द्वारा की जाने वाली डकैतियों मे सहयोग देने की प्रार्थना की। निश्चय हुआ कि पहली डकैती में हमारे नायक केवल दर्शक की भॉति ही रहेगे श्रीर उनके कार्य सञ्चालन का ढङ्ग देखकर उसी के अनुसार अपना निश्चय करेंगे। स्थान श्रीर दिन नियत होने पर डकैती वाले गॉव मे पहुँचे। मकान देखकर आपने कहा—"इस मोपड़ी में क्या मिलेगा ? आप लोग व्यर्थ ही इन ग़रीबों को तङ्ग करने आए हैं।" यह बात सुनकर सब लोग हॅस पड़े । एक ने कहा—"श्राप शहर के रहने वाले हैं; गाँव का हाल क्या जानें ? यहाँ ऐसे ही मकानों में रुपया रहता है।" खर, अन्दर घुसने पर सब लोग अपनी मन एानी करने लगे। मकान में उस समय पुरुष न थे। उन लोगों ने स्त्रियों को बुरी तरह तक्क करना शुह्र कर दिया। मना करने पर फिर वही जवाब मिला-"तुम क्या जाने। ?" अधिक अत्याचार होते देख, आपने एक से बोड़ी

देर के लिए बन्दूक़ तथा कुछ कारतूस माँग लिए। वहाँ से पुकार कर कहा-"'ख़बरदार, यदि किसी ने भी ख़ियों की श्रोर श्रांख चठाई तो गोली का निशाना बनेगा।" कुछ देर तो काम ठीक तौर से होता रहा, किन्तु बाद मे एक दुष्ट ने फिर किसी स्नी की हाथ पकड़ कर रुपया पूछने के बहाने के।ठरी की स्रोर खींचा। इस बार नायक ने जबान से कुछ भी न कहकर उस पर फायर कर दिया । इरों के पैर मे लगते ही वह तो रे।ता-चिल्लोता अलग जा गिरा और बाक़ी लोगों के होश गुम हो गए। आपने कॅची त्रावाज से कहा—''जो कुछ मिला हो उसे लेकर नाहर श्रात्रो।" कोई मिठाई की भेली सर पर लोदकर श्रौर कोई घी का बर्तन हाथ मे लटकाए बाहर निकला। जिसे कुछ भी न मिला उसने फटे-पुराने कपड़े ही बॉध लिए, यह तमाशा देखकर उस सौम्य-सुन्दर मूर्ति ने उस संभय जे। उत्र रूप धारण किया था उसका वर्णन करना मेरी लेखनी की शक्ति के परे हैं। बन्दूक सीधी कर सब सामान वहीं पर रखवा दिया और सरदार की श्रोर देखकर कहा-"पामर! यदि भविष्य मे तूने फिर कभी श्रपनी स्वार्थिसिद्धि के नाम पर क्रान्तिकारियों को कलिह्नुत करने का साहस किया ते। अच्छा न होंगा। जा, आज तुमे चमा करता हूँ।" उस समय सरदार सहित दल के सभी लोग डर के मारे कॉप रहे थे। इस डकैती में केवल साढ़े चौदह आने पैसे इन लोगों के हाथ लगे थे !!

एक दिन ९ त्रागस्त, सन् १९२४ ई० को सन्ध्या के आठ

कार्य की गाड़ी हरदोई से लखनऊ जा रही थी। एका-एक काकोरी तथा त्रालमनगर के बीच ४२ नम्बर के खम्भे के पास गाड़ी खड़ी हो गई। कुछ लोगों ने पुकार कर सुसाफिरों से कह दिया कि हम केवल सरकारी खजाना लूटने ही त्राए हैं। गार्ड से चाभी लेकर तिजोरी बाहर निकाली गई। इसी बीच में एक व्यक्ति नीचे उतरा श्रीर गोली से घायल होकर गिर गया। लगभग पौन घएटा के बाद लूटने वाले चले गए। इस बार-क्ररीव इस हजार रुपया इन लोगों के हाथ लगा।

२५ सितम्बर से गिरफ़्तारियाँ आरम्भ हो गई और उसी में हमारे नायक भी पकड़े गए। डेढ़ साल तक अभियोग चलने के वाद आपको फॉसी की सजा हुई। बहुत छुछ प्रयत्न किया गया, किन्तु फॉसी की सजा कम न हुई और १९ दिसम्बर, सन् १९२७ ई० को गोरखपुर में आपके। फॉसी की रस्सी से लटका दिया गया। आप 'बन्देमातरम् और 'भारत माता की जय' के नारे लगाते हुए फॉसी के त.स्ते की ओर चल दिए और यह कहते गए:

> मालिक तेरी रज़ा रहे औं तु ही तु रहे। बाक़ी न मैं रहूँ, न मेरी भारज़ू रहे॥ जब तक कि तन में जान, रगों में सहू रहे। तेरा ही ज़िक या तेरी ही ज़स्तजू रहे॥

इन पंक्तियों के लेखक ने उन्हें प्रथम तथा अन्तिम बार मृत्यु के केवल एक दिन पहले फॉसी की कोठरी में देखा था और

खनका यह सब हाल जाना था। उस सौम्य-मूर्ति की वह मस्तानी अदा आज भी भूली नही है। जब कभी किसी की उनका नाम लेते सुनता हूँ तो एकदम उस प्यारे का वही स्वरूप आँखों के सामने नाचने लगता है। लोगों को उन्हें गालियाँ देते देख, हृदय कह उठता है—'क्या वह डाकू का स्वरूपथा?' अन्तस्तल में छिपकर न जाने कौन बार-बार यही प्रश्न करने लगता है—'क्या वे हत्यारे की आँखें थी़?' भाई! दुनिया के सभ्य लोग कुछ भी क्यों न कहे, किन्तु मैं तो उसी दिन से उनका पुजारी हूँ।

# सेनापति फूलासिंह

कि तिहास पढ़ने वालो को यह बात स्पष्ट रूप से विदित होगी कि जिस सभय भारतवर्ष की सम्पूर्ण विभूतियाँ मरणासत्त्र हो रही थीं, पितृत्र जन्म-भूमि अत्यावार से जर्जरित हो रही थीं, न्याय का अन्याय के साथ जहाँ-तहाँ तुमुल युद्ध हो रहा था और स्वाधीनता का आधिपत्य धीरे-बीरे जोर पकड़ रहा था, उस समय वीर-प्रसूता पञ्जाब भूमि मे पञ्जाब-केसरी महा-राजा रणजीतसिंह जी स्वाधीनता के पुजारी लाहौर मे सिंहांसना-रूढ़ थे। रणजीतसिंह बड़े प्रजावत्सल, देशभक्त, न्याय-प्रिय, वीर और साहसी शासक थे। इनका राज्य सम्पूर्ण पञ्जाब के अतिरक्त, थोड़ा-बहुत अफगानिस्तान मे भो फैन गया था।

फूलासिंह इन्हीं महाराजा रणजीतसिंह के बड़े-बड़े अफसरों

फूलासिंह

७ एक थे, जो अपनी एकनिष्ठ स्वामि-भक्ति, देश-भक्ति, वीरता श्रीर धीरता के कारण एक छोटे पद से इस पद के। पहुँचे थे। र्णजीतसिंह ने:

> कुछ सप्त जान्यो पड़े, छखि सब छच्छन गात। होनहार विरवान के, होत चीकने पात॥

के सम्पूर्ण लक्ष्मा देख कर वाल्यावस्था ही में इन्हें अपने पास सेवा में रख लिया।फूजासिंह यद्यपि पहले एक सेवक की नाई' था तो भी राजा के साथ रह कर वाल्यावस्था से ही धनुर्विद्या और घोड़े की सवारी में बहुत पटु हो गया और घोरे-घीरे शिकार खेलते-खेलते उपरोक्त गुणों से विभूषित किया गया। महाराज ने उसकी ऐसी वीरता और अदम्य उत्साह देख कुछ कालोपरान्त सेवक पद से हटा कर अपनी सेना का प्रधान सेनापित मुक्तर्रर कर लिया!

सेनापित का पद प्राप्त कर यह श्रीर भी उन्नित की श्रोर श्रमसर हुआ श्रीर सद्या देशिहतैपी बन अपने कर्तिन्य का परि-चय देने लगा! उसकी धाक यहाँ तक छाई कि उसके आतङ्क से समस्त पक्षात्र श्रीर देश के नवीनशासक (श्रद्धरेज जाति) जो उस समय समस्त भारत की पराजित करते हुए पक्षात्र की श्रोर वह रहे थे, कॉपने लगे। फूलासिंह की यह बढ़ती हुई धाक देख श्रद्धरेजों के हौसले तक्ष हो गए। उसकी दमन करने के लिए श्रद्धरेजों ने श्रनेक पड़्यन्त्र गुप्त-कर से करने प्रारम्भ कर दिए श्रीर रण्जीतसिंह तथा श्रमगानों में वैमनस्य का बीज डाल, श्रापना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। किन्तु इसमे उन्हें रणजीतसिंह के मुकाबले में कई बार मुँह की खानी पड़ी।

रण्जीतसिंह के राज्य पर श्रिषकार कर लेना कोई साधारण कार्य न था—इसको श्रङ्गरेजों ने अपने दिलों में ,खूब समका। श्रपने शासन का दृढ़ सङ्कल्प करके उन्होंने प्रथम रण्जीतसिंह से गुप्त-रूप से मैत्री की। मैत्री करने के पश्चात् श्रफ्यानों पर श्रपना श्रिषकार जमाने के लिए उकसाया। रण्जीतसिंह ने उनके कहने में श्राकर मुख्तान, पेशावर तथा काश्मीर श्रादि स्थानों पर, जहाँ श्रफ्यानों का जोर ज्यादा था, सरदार फूला-सिंह को भेजा श्रीर सर करवाए। सरदार ने उपरोक्त स्थानों पर लड़ाई लड़ कर श्रपना श्रिषकार कर लिया।

जब श्रद्भरेजां ने देखा कि हमारा फूलासिंह के मारे जाने का स्वार्थ पूर्ण नहीं हुआ और पञ्जाब पर श्रपना श्रिषकार न कर सके, तब वे दिलों में बहुत हरे। उन्होंने दूसरा पड्यन्त्र रच कर सन, १८०८ ई० में श्रपना सरदार पञ्जाब-केशरी रणजीत-सिंह के पास सन्धि को भेजा। सन्, १८०८ ई० में ब्रिटिश सरकार की श्रोर से कर्नल श्रकटरलोनी पञ्जाब-केशरी से सन्धि करने को लाहौर गए श्रोर उनसे गुप्त सन्धि कर ली। फूलासिंह को इस सन्धि का हाल विदित नहीं हुआ, किन्तु बाद में फूला-सिंह ने जो ये सुना कि श्रद्भरेज लोग श्रव पञ्जाब में आते हैं, तो वह बहुत बिगड़ा। तुरन्त भरे दरबार में हाथ में नक्नी तलवार ले महाराजा के समीप स्वदेशाभिमान के जोश में लाल-जाल

कि 'महाराज ! परदेशी अङ्गरेज हमारे राज्य में आकर जनता की अत्यन्त कव्ट दे रहे हैं। आप मेरी मदद कीजिए, मैं उनके। विकाल दूँ, नहीं तो आपको मैं वजीरों, अमीरें। सहित, जो कि एक वाहरी शत्रु से मिल गए हैं, मार डालूँगा !'

द्रवारी यह सुन कर एकर्म स्तन्य हो गए। द्रवार में सन्नाटा छा गया। महाराज ने भी इस देश-भक्त वीर वालक को कोधान्त में जलते और नङ्गी तलवार हाथ में तौले हुए देखा। रणजीतिसंह ने आश्चर्यान्वित हो, उसेधीरज वॅधाया और उससे नमीं के साथ क्रोध की शान्त करते हुए कहने लगे कि "अव तो में अड़रेजों से सन्ध-वन्यन कर चुका हूं, इन के विरुद्ध तुम्हारी सहायता करके अपना वचन-भङ्ग नहीं कर सकता और तुम भी अड़रेजों में पूर्ण-रूप से विश्वास रक्खों कि वे भी मेरे वचन-चढ़ हैं, तुम्हारे राज्य में न आएंगे।" हाँ कावुल के पठानों से अभी मेरी और अङ्गरेजों की सन्धि नहीं हुई हैं और वे तुम्हारा राज्य अपहरण करना चाहते हैं तथा इसी हेतु उनसे युद्ध हों रहा है, तुम उनसे अपनी शक्ति से काम ले सकते हो।"

श्रङ्गरेजो की कूट-नीति चल गई। फूज़ासिंह यह सुन कर कि श्रङ्गरेज हमारे श्रोर देश के हितचिन्तक हैं, तथा श्रफ़ग़ान हमारे देश के कट्टर दुश्मन हैं, खुशी के मारे फूज गए श्रीर महाराज से वोले कि "वहुत श्रच्छा महाराज, श्रव उन्हीं सें लड़्गा। वे तो मेरा ही राव्य लेना चाहते हैं। किन्तु जो श्रापका हाथ मेरे सिर पर रहेगा श्रीर मेरी सदैव इसी भाँति रचा करते रहेंगे तो मैं उनका राज्य छीन लूँगा, श्राज्ञा दीजिए। मैं जाता हूँ श्रीर श्रफग़ानों पर विजय पा शीघ्र लौट श्राता हूँ।"

महाराजा रण्जीतसिंह की श्राज्ञा से वीर-बालक सेनापित, श्रपनी सेना ले पठानों पर चढ़ गया । यद्यपि पठान इस समय अचेत बैठे थे । वह भी वीर फूलासिंह का एकाएक श्रपने राज्य पर चढ़ श्राना, सुन कर हैरान हुए । बिना रण-इच्छा के उन्होंने भी श्रपनी-अपनी सेना मे रण-इच्छा बजवा दिया! दोनो श्रोर की सेनाश्रों मे युद्ध प्रोरम्भ हो गया! मुसलमानी सेना 'श्रज्ञाहों श्रक्तवर' श्रोर सिक्ख सेना 'जय गुरुदेव' कह कर एक-दूसरे पर दूट पड़ीं, कई दिनो तक लड़ाई छिड़ी रही । फूलासिंह ने कई स्थानों पर विजय पाई श्रोर कई घमासान लड़ाइयों के पश्चात, उस दिन राज-सभा मध्य मे जैसा कहा था वैसा ही कर दिखाया।

नौरोरा के युद्ध में काबुल के मन्त्री अजीम खाँ पर विजय पाकर काम आया।

श्रङ्गरेज उस वीर का मरना सुन हॅसे श्रीर पक्षाब पर चढ़ श्राप । कुछ कालोपरान्त सम्पूर्ण पञ्जाब पर श्रपना श्राधिपत्य जमा लिया ! किन्तु वह वीर ! नहीं ! नहीं ! भारत-व्योम-मण्डल का दीप्तमान-सितारा सदैव के लिए विलीन हों गया। श्राज किसी की उसका स्मरण तक नहीं है !

### श्री० सुखदेव

रदार भगतिसह के साथ फाँसी पर लटकाए जाने वाले, जनके अन्यतम साथी श्री० सुखदेव खास लायलपुर (पक्षाव) के रहने वालेथे। आपका जनम मि० फाल्गुण सुदी ७, सं० १८६२ को पौने ग्यारह बजे दिन को हुआ था। आपके जनम से तीन महीने पहले ही आपके पिता का देहान्त हो चुका था, इसलिए आपकी परविरश और शिला-दीला का प्रबन्ध आपके चाना लाला अचिन्तराम ने किया था।

पॉच वर्ष की उम्र में वालक सुखरेव को पढ़ाने के लिए स्थानीय 'धनपतमल आर्य-हाई-स्कूत्त' मे भरती किया गया। यहाँ श्रापने केवल सातवी श्रेणी तक शिचा प्राप्त की । इसके बाद फिर लायलपुर सनातनधर्म हाई स्कूल भेजे गए और सन् १९२२ मे इसी स्कूल से द्वितीय श्रेणी में इएट्रेन्स की परीचा पास की थी। श्री० सुखदेव बड़े मेधावी श्रीर तीन्न-बुद्धीशाली थे। किसी परीचा मे कभी अनुत्तीर्ण न हुए, वरन् प्रति वर्ष अच्छे नम्बरों के साथ पास होते गए । आपका स्वभाव बड़ा ही शान्त और कोमल था, इसलिए आपके सहपाठी और शिन्तक सदैव आपको आदर श्रीर प्यार करते थे। कहते हैं, श्रापके स्वभाव पर श्रापकी सातः के धार्मिक संस्कारों का विशेष प्रभाव पड़ा था। आपके स्वभाव में उदारता की मात्रा यथेष्ट थी । आप अपने सिद्धान्तों मे बड़े दृढ़ थे। जो दिल में समा जाती थी, उसे वह सारे संसार के विरोध, करने पर भी छोड़ना नहीं चाहते थे। आप अपनी धुन के पक्के थे । सहपाठियों में जब किसी विषय को लेकर तर्क-वितर्क उप-

स्थित होता तो, आप बड़ी हढ़ता से अपना|पत्त-समर्थन करते और अन्त में आपकी अकाट्य युक्तियों के सामने प्रतिद्वन्दी को सस्तक भुका देना पड़ता। आर्य-परिवार मे जन्म प्रहण करने के कारण आपके विचारों पर आर्य-समाज का विशेष प्रभाव था। समाज के सत्सङ्गों में आप बड़े उत्साह से भाग लिया करते थे। इसके सिवा हवन, सन्ध्या और योगाभ्यास का भी शौक था। कुछ दिनों तक आपने बड़े उमझ से इन धार्मिक कियाओं का पालन किया था।

सन् १९१९ में पञ्जाब के कई शहरों में 'मार्शल लॉ' जारी था। उस समय श्री० सुखदेव की उम्र कुल १२ साल की थी त्रौर श्राप सातवीं कक्षा में पढ़ते थे। आपके चचा श्री० श्रचिन्तराम 'मार्शल-लॉ, के श्रनुसार गिरफ्तार कर लिए गए। बालक सुख-देव के मन पर इस घटना का विशेष प्रभाव पड़ा। लाला श्रचिन्तराम का कहना है, कि उन दिनों सुखदेव कभी-कभी जेल में सुक्त से मिलने श्राया करता था श्रीर श्रक्सर पूछा करता था कि क्या श्रापको यहाँ बहुत तकलीफ दी जाती है ? -मैं तो किसी को भी सलाम न कराँगा।

उसी जमाने में एक दिन शहर भर की सभी पाठशाला -श्रौर विद्यालयों के विद्यार्थियों को एकत्र करके 'यूनियन-जैक' · ( ब्रिटिश माएडा ) का श्रभिवोदन कराया गया था, परन्तु श्री० सुखदेव इसमे सम्मिलित नहीं हुए थे श्रौर श्री० श्रचिन्तराम के जिल से वापस श्राने पर उन्होंने बड़े गर्व से कहा था, कि मैं

### सुखदेव

का श्रमिवादन करने नहीं गया।

सन् १९२१ मे महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन श्रारम्भ किया। सारे देश में एक विचित्र जागृति की लहर दृष्टिगोचर होने लगी । श्री० सुखदेव के जीवन मे भी एक विचित्र परिवर्तन आरम्भ हुआ। स्वतन्त्र प्रकृति और उच विचार के होने पर भी श्रो० सुखदेव को कपड़े-त्तते का बड़ा शौक था। वे अच्छे और क़ीमती कपड़े वहुत पसन्द करते थे। हैट-कोंट श्रीर टाई-कॉलर का भी शौक था; परन्तु इस श्रान्दोलन के आरम्भ होते ही उन्होंने विलायती और विलायती ढङ्ग के कपड़ों का सदा के लिए परित्याग कर दिया। पहनने के लिए कुछ खद्दर के कपड़े बनवाए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें श्रपने हाथ से साफ कर लिया करते। इसके साथ ही इसी समय से हिन्दी भाषा सीखने और उसके प्रचार का भी शौक़ हुआ। वे अपने साथियों को हिन्दी भाषा की महत्ता श्रीर उसके सीखने की श्रावश्यकता बताया करते थे । उनका विचार था कि देश के उत्थान के लिए एक राष्ट्र-भाषा की श्रावश्यकता है श्रीर उस श्रावश्यकता की पूर्ति केवल हिन्दी भाषा ही कर सकती है।

हम ऊपर लिख श्राए हैं कि श्रसहयोग श्रान्दोलन ने श्री० सुखदेव की कायापलट कर दी थी। सादगी उनके जीवन का ध्येय वन गया था श्रीर शायद राष्ट्र-सेवा ही जीवन का ध्येय भी बन चुकी थी। इधर माता श्रीर बहिन विवाह की विन्ता करने लगी, परन्तु चचा इसके विरुद्ध थे। क्योंकि आर्य-समाज के सिद्धान्त के अनुसार पत्तीस वर्ष की उम्र से पहले लड़के की शादी करना उन्हें पसन्द न था। माता जब कहतीं, कि सुल-देव, मैं तुम्हारी शादी कर्तगी और तुम घोड़ी पर चढ़ने के श्री० सुखदेव सदैव यही उत्तर देते कि मैं घोड़ी पर चढ़ने के बदले फाँसी पर चढ़ेंगा।

सन् १९२२ मे श्रो॰ सुखदेव के एन्ट्रेन्स की परीक्षा पास कर लेने पर लाला अविन्तराम जेल मे थे। उन्होंने वहीं से आज्ञा दी कि उच्च-शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाहौर के डी॰ ए॰ वी॰ कॉलेज मे नाम लिखा लो; परन्तु श्री॰ सुखदेव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चचा की इच्छा और आदेश के विरुद्ध 'नेशनल कॉलेज' में नाम लिखाया। यही उनका परिचय सरदार भगतसिंह आदि से हुआ। इनकी मण्डली मे पॉच सदस्य थे। इन लोगों मे परस्पर बड़ा ही प्रेम था। विद्यालय के अन्यान्य विद्यार्थी तथा कई शिक्तक इन्हें 'पद्ध पाण्डव' के नाम से याद किया करते थे।

श्री० सुखदेव को एक बार यूरोप की यात्रा करने की बड़ी इच्छा थी। इसी इच्छा से आप स्वामी सत्यदेव के साथ भी कुछ दिनो तक रहे और वहाँ के विभिन्न देशों की भाषाएँ सीखने का विचार किया। परन्तु कई कारणों से आपको इसमें सफलता न मिली। फलतः तीन महीने के बाद आपने स्वामी सत्यदेव जी का साथ छोड़ दिया।

⑤ ) → (⑤) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (⑥) ← (

यूरोप-यात्रा के अतिरिक्त श्री० सुखदेव श्रीर उनके कई सहपाठियों को पहाड़ी सैर का भी बड़ा शौक था। फलतः सन् १९२० के श्रीष्मावकाश से इन लोगों ने काङ्गड़ा के पहाड़ी प्रदेशों का पैरल अमण करने का विचार किया। इस यात्रा मे श्री० यशपाल भी इनके साथ थे। वापस श्राने के समय एक दिन इस पार्टी को दिन भर मे ४२ मील की यात्रा करनी पड़ी श्रीर महीकरन से कुल्लू तक ३४ मील की यात्रा गत को एक वजे तक करनी पड़ी।

साइमन कमोशन के आने पर पक्च-पाण्डब ने निश्चय किया कि एक समारोहपूर्वक प्रदर्शन किया जाए। इसके लिए काली किएक समारोहपूर्वक प्रदर्शन किया जाए। इसके लिए काली किएडयाँ तैयार की जा रही थां। सरदार भगतसिंह आदि पाँच-छः सज्जन अपने किसी मित्र के घर पर एक प्रदर्शन की तैयारी में लगे थे। लाला केदारनाथ जी सहगल भी थे। परन्तु एन्हें नींद आ गई और वे सो गए। सरदार भगतसिंह ने कहा, मुक्ते भी नींद आ रही है। मैं भी थोड़ा सो लूँ। परन्तु मित्रों ने इन्हें सोने न दिया। इसी समय उन्हें इस बात का ख्याल आया कि आयद पुलिस हमारे घर पर छापा मारे तो सुबदेव उस मकान में गिरफ्तार हो जाएँ गे। इसलिए एक आदमी औ० सुबदेव को सावधान करने के लिए सरदार भगतसिंह के घर पर भेज दिया गया। थोड़ी देर के बाद उसने आकर खबर दी कि पुलिस सर-नार भगतसिंह के मकान पर पहुँच गई है!

पुलिस ने श्री० सुखदेव से बहुत से शर्म किए। परन्तु उन्होंने किसी प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया। अन्त मे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और दिन के १२ बजे तक कोतवाली में बिठा रक्खा। इसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ जाकर इन्हें खुड़वाया। जब पञ्जाब मे एक विष्त्रवी-पार्टी कायमकरने की सलाह हुई, तो सरदार भगतसिंह और श्री० सुखदेव ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि पञ्जाब के नवयुवकों को राजनीतिक शिचा दी जानी चाहिए। सरदार भगतसिंह ने प्रचार का कार्य आरम्भ किया। इसके बाद यह कार्य श्री० सुखदेव को सौपा गया और आप बहुत दिनों तक बड़ी सफलता के साथ यह कार्य करते हैं। आपका यह सिद्धान्त था कि Mine the work and thine the Praise अर्थान्—"मैं केवल कार्य करना चाहता हूँ, प्रशंसा नहीं चाहता!"

इसके वाद १४ अप्रैल, सन १९२९ को श्री० किशोरीलाल और प्रेमनाथ के साथ श्री० सुखदेव की गिरफ्तारी हुई। अन्त में ७ अक्टूबर, सन् १९३० की आपको फॉसी की सजा सुनाई: गई और २३ मार्च, सन् १२३१ को २४ वर्ष की उम्र में आप फॉसी पर लटका दिए गए!

आपके कार्यों को विशेष परिचय "अमर-शहीद सरदार भगतिसह" नामक पुस्तक में मिलेगा जो स्वतन्त्र रूप से संस्य? द्वारा प्रकाशित हुई है।

## श्री० शिवराम राजगुरु

इन्हीं बिगड़े दिमाग़ों में घनी ख़ुशियों के उच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, कि इस पागल ही अच्छे हैं।! —राजग्रह

र-भूमि महाराष्ट्र के विख्यात नगर पूना के पास 'वाकन' नाम का एक छोटा-सा गाँव है। जिस समय महाराष्ट्र-केसरी क्षत्रपति श्री० शिवाजी महाराज ने अपना 'हिन्दू-राज्य' स्थापित किया था, उस समय तक 'वाकन' उस प्रान्त की राजधानी था। श्री० शिवाजी महाराज के प्रपौत्र श्री० साहू जी के राजत्व-काल में वाकन के एक परिडत, कचेश्वर नामक त्राह्मण ने सारे देश पर अपने पारिडत्य का सिक्का जमाया था। एक बार राज्य-प्रवन्ध सम्बन्धी किसी कार्य के लिए श्री० साहू जी को वाकन आना पड़ा। वहाँ आप से उपगुक्त परिडत जी से भेंट हुई। आप उनकी विद्वत्ता पर इतने मुख हुए कि उन्हें अपना गुरु मान लिया और 'राजगुरु' की उपाधि से विभूषित किया। उसी समय से 'राजगुरु' इस वंश की पद्वी हो गई। श्री० शिवराम हरिजी राजगुरु इसी प्रतिष्ठित वंश के एक वंशधर थे।

पिडत कचेश्वर जी के सम्बन्ध मे एक और किम्बद्ग्ती मशहूर है। कहते हैं, उन दिनों अवर्षण होने पर लोग पिडतों को जप करने के लिए विवश किया करते थे और जब तक वर्षा नहीं हो जाती थी, तब तक उनका पिएड नहीं क्रेड़िते थे। एक बार भीषण अवर्षण आरम्भ हुआ। सतारा के सभी बड़ेन

के पिएडत जप कर चुके थे। अन्त मे पिएडत कचेश्वर जी की चारी आई। विवश होकर उन्होंने भी जप आरम्भ कर दिया और आपके जप आरम्भ करने के दो-तीन दिन बाद ही पानी भी बरस गया। आसपास के चौरासी गाँव मे वर्षा हुई। इसे सब लोग पिएडत जो को किसी आलौकिक शक्ति की महिमा सममने लगे और दिन्तणा के रूप में एक खासी रकम पिएडत जी को प्राप्त हुई। उसी समय से इस 'राजगुरु' को अब तक प्रतिवर्ष कुछ न कुछ प्राप्त होता है। यह नियम श्रो० साहू जी महाराज के समय से ही चला आता है।

पिदत जी के दो पुत्र थे, जिनमें छोटे तो वही सतारा में हो बस गए और बड़े पूना के पास खेड़ नामक गाँव में आकर रहने लगे। यही खेड़ा श्री० शिवराम का जन्म-स्थान है। आपके पिता श्री० हिर नारायण जी राजगुरु के दो खियाँ थीं। श्री० हिरनारायण जी की दूसरी खी से दो लड़के हुए। जिनमें बड़े श्री० दिनकर हिरनारायण हैं और छोटे श्री० शिव-राम राजगुरु थे।

श्री० शिवराम का जन्म १९०९ में हुआ था। आप लड़कपन में बड़े ढीठ और जिही थे। सन् १९१४ में जब शिव-राम की उन्न ६ वर्ष की थीं, आप के पिता का देहान्त हो गया। आपके बड़े भाई श्री० दिनकर जी उन दिनों पूना में नौकरी करते थे; इसलिए पिता की मृत्यु के बाद आप सपरि-वार पूना में ही रहने लगे। श्री० शिवराम प्रारम्भिक शिक्षा के लिप



माननीय बाव् पुरुषोत्तम दाम रगइन

क्ष्म कर विया। इस पर भाई और विगई अगर तुन्हे पढ़ना नहीं है तो घर से निकल जाओ।

वही हुआ, श्री० शिवराम घर से निकत पड़े। उस समय जेव मे केवल ९ पैसे थे। रात इन्होंने पना-स्टेशन के मुसाकिरखाने मे विवाई। सवेरे वहाँ से उठे और विना सोचे-विचारे अपने जन्म-स्थान खेड़ा मे पहुँचे। परन्तु गाँव मे, इसलिए प्रवेश नहीं किया कि लोग पहचान लेंगे। सारी रात विना खाए-पिए एक मन्दिर मे पड़े रहे। दूसरे दिन नारायण नाम के एक दूसरे गाँव मे पहुँचे और वहाँ भी गाँव से वाहर एक कुएँ पर रात विवाई। घर से जे। ९ पैसे लेकर चले थे, उनके आम खरीद कर खा लिया था। तीसरे दिन भूख के मारे अँतड़ियाँ छुलकुला रही थाँ। कुएँ के नीचे एक पक्षी का खाया हुआ आधा आम पड़ा था। आपने उठाया और गुठली समेत निगल गए। इस गाँव के स्कृत-मास्टर को बड़ी दया आई। उन्होंने इन्हें पांस रख लिया। परन्तु इन्हें अगर कहीं रहना ही होता तो घर छोड़ने

हा कि क्या जरूरत थो १ दूसरे दिन बिना कहे-सुने उठे श्रीर एक तरफ चल दिए। भूख लगने पर पेड़ो की पित्तयाँ चवा लेते श्रीर रात का किसी चट्टान या मैदान में सो जाते। एक दिन एक गाँव के बाहर मिन्द्रि के पास खेत में सो रहे थे, कि कुछ श्राद्-मियों ने दूर से देखा श्रीर प्रेत समफ कर ईटं मारने लगे। जव उठे श्रीर पूछा कि मुक्ते क्यों मारते हो १ तव उन लोगों का श्रम दूर हुआ। श्रन्त में इन्होंने कहा कि मुक्ते भूख लगी है, कुछ खाने को दे। खेर उन लोगों ने कुछ खाने को दिया। खा-पीकर श्राप श्रागे बढ़े श्रीर कई दिनों मे, इसी तरह १३० मील की यात्रा कर के नासिक पहुँचे। वहाँ एक साधु की छपा से, एक चेत्र में एक वक्त, बराबर खाने का प्रबन्ध हो गया। रात को साधु स्वयं कुछ दे दिया करते। रात को साने के लिए घाट की सीढ़ियाँ थी।

इसी तरह चार दिन बीत गए। एक दिन पुलिस का एक सिपाही आया और पकड़ कर थाने में ले गया। वहाँ पूछताछ होने पर आपने बताया कि मैं विद्यार्थी हूँ, और संस्कृत पढ़ने की इच्छा से यहाँ आया हूँ।

इस तरह जब वहाँ से छुटकारा मिला तो आपने नासिक भी छोड़ा और घूमते-फिरते काँसी पहुँचे। तुरन्त वहाँ भी तबीयत नहीं लगी, इसलिए बिना टिक्ट के ही रेलगाड़ी पर सवार होकर कानपुर चले आए। कानपुर के स्टेशन पर एक महाराष्ट्र सक्जन ने आपको भोजन कराया और अपने साथ लखनऊ ले गए। वहाँ से लखोमपुर-खेरो होते हुए आप पन्द्रहवें दिन काशी पहुँचे। कर बड़े यह से धोती के काने में आपने बॉध लिया।

काशी श्रांकर श्राप श्रहल्या घाट पर रहने लगे। कई दिनों के बाद एक त्रेत्र में भाजन का भी प्रचन्य है। गया। एक पण्डित जी की पाठशाला में जांकर संस्कृत पढ़ने लगे श्रीर भाई की भी खबर दे दी कि मैं काशी श्रा गया हूँ श्रीर संस्कृत पढ़ना श्रारम्भ कर दिया है। भाई ने पॉच रुपये मासिक पढ़ाई के लिए भेजना श्रारम्भ कर दिया।

परन्तु चेत्र में भाजन करना आपको पसन्द नहीं था, इसलिए भोजन का प्रवन्ध सहपाठियों के साथ कर लिया। परन्तु
यह सिलिसिला भी बहुत दिनें। तक नहीं चल सका; क्यों कि
गुरू जी से अनवन है। जाने के कारण पाठशाला छोड़ देनी
पड़ी। इसके साथ ही पढ़ने में दिल भी कम ही लगता था।
पाठशाला छोड़ने पर अखवार पढ़ने और कुश्ती लड़ने का
शौक हुआ; परन्तु भाजन को फिर बड़ी तकलीफ हुई और यहाँ
तक नौबत पहुँची, कि फिर घास और पित्रयों का आअय लेना
पड़ा।

श्रन्त में काशी से तबीयत उचटी तो नागपुर पहुँचे। उद्देश्य श्रा, लाठी श्रीर गदका के खेल सीखना। सन् १९२८ में फिर कानपूर चले श्राए। अब तक राजनीति से कोई सम्बन्ध न था, परन्तु यहाँ श्राने के थोड़े दिनों के बाद ही श्रापके विचारों में परिवर्तन है। गया श्रीर श्राप एकाएक लापता है। गए। श्रन्त के जाहीर षड़्यन्त्र केस में गिरक्तार है।ने पर ही लागों को श्राफ का पता मिला।

#### W

# स्वर्गीय श्री० चन्द्रशेखर 'श्राजाद'

ही के बैजनाथ टोला में स्वर्गीय श्री० चन्द्रशेखर। काजनमः हुआ था । चनके पिता का नाम था पं० बैजनाथ। थोड़ी उम्र से ही उन पर अपने देश को आजाद करने की धुन सवार हो गई थी। १९२१-२२ मे असहयोग आन्दोलन के समय वह अहिंसावादी स्वयंसेवक थे, गिरफ्तार कर जब वे अदालत में लाए गए, तो मैजिस्ट्रेट ने पूछा-"तुम्हारा क्या नाम है ?" आजाद ने अपनी आजादी के आवेश में उत्तर दिया-''मेरा नाम त्राजाद है, पिता का नाम 'स्वतन्त्र' निवास स्थान ?— जेलखाना—है!" भला खरेघाट; त्राई॰ सी॰ एस॰ जैसा नृशंस मैजिस्ट्रेट एक कोमलमति बालक के मुख से निकली हुई ऐसी बातें कैसे सहन कर सकता था? उसने आचाद को १४ वेत लगाए जाने की आज्ञा दी। वेंत लगाने के लिए कोमल शरीर बाँधा जाने लगा; परन्तु उन्हेंाने कहा—"बाँधते क्येां.हों ? मारो, मैं खड़ा हूँ।" उस दृश्य के देखने वाले कॉप गए। क्या सवमुच बेंत लगाए जायेंगे ? हाँ बात सच थी। सड़ा-सड़ बेंत पड़ने लगे श्रीर प्रत्येक वार पर त्राजाद के मुख से 'बन्देमातरम' 'गॉधी जी की जय' ञादि के नारे निकलने लगे। परन्तु अन्त में वह कोंमल वालक क्ष्रित होकर गिर पड़ा !! उस समय यह केवल चौदह वर्ष के थे। तभी से आप ''आजाद'' के नाम से विख्यात हुए।

इन बेतें का आधात उनके शरीर पर नहीं, वरन् उनकी आत्मा पर लगा और कहा जाता है कि वह उसी दिन से विद्रीही हो गये। इस अमानुषिक द्रड का उनके मन पर बड़ा ही बुरा अमाव पड़ा।

सन् १९२१ का असहयोग आन्दोलन शान्त था, पर कहा जाता है, आपने हिंसात्मक कान्ति की शरण ली । यहाँ राजेन्द्र-नाथ लाहिड़ी और शचीन्द्रनाथ बखशों से उनकी मित्रता हुई। ये तीनों अन्तरङ्ग मित्र हो गए। प्रत्येक कार्य में इन तीनों का साथ रहता था।

सन् १९२६ वाले जगत-विख्यात् काकोरी पड्यन्त्र केस मे 'आजाद' का नाम एक प्रमुख पड्यन्त्रकारी के रूप मे आया घा, किन्तु वह फरार थे। सारा बनारस झान डाला गया, किन्तु 'आजाद' आजाद ही रहा। युक्तप्रन्तीय सरकार ने जनकी गिर-फ्तारी के लिए दे। हजार रुपयों का इनाम भी घोषित किया।

१५वीं दिसम्बर १९२८ को सॉएडर्स हत्या-कारड हुआ। कहा जाता है, कि यह निश्चित किया गया था, कि भगतिंसह खौर राजगुरु सॉएडर्स को मारेंगे और आजाद उनके पार्श्व-रत्तक के तौर पर पोछे रहेंगे। सॉएडर्स के मार चुकने के बाद जब वह डी० ए० वी॰ कॉर्जज के वोर्डिङ्ग हाउस में जा रह थे, तब चन्ननिसंह ने उनका पोछा किया। 'आजाद' ने इसे चेतावनी

ही, किन्तु इस पर भी जब वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो आजाद ने उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद से ही पञ्जाब में आजाद की खोज होने लगी। आजाद, जो इस समय 'पण्डित जी' के नाम से प्रसिद्ध हो गये थे, बड़ी सफाई से गायब हो गये।

१९२६ के दिसम्बर मास मे, वॉयसरॉय की ट्रेन उत्तट देने का प्रयत्न किया गया। क्रान्ति के इतिहास में पहले-पहल विना तार के बम से काम लिया गया। इस सम्बन्ध में ब्राजाद, यशपाल और एक फरार श्राभयुक्त का नाम लिया जाता है।

कहा जाता है कि लाहौर के दूसरे षड्यन्त्र मे आजाद ने सरदार भगतिसंह और श्री० दत्त आदि को छुड़ाने के लिए षड्-यन्त्र किया था! साथ ही यह भी कहा जाता है कि बहाबलपुर के मकान में घड़ाका हो जाने के कारण, यह षड्यन्त्र सफल न हो सका। उस घड़ाके के सिलसिल में बम की परीक्षा करते हुए एक प्रमुख कान्तिकारी श्री० भगवतीचरण की जान भी चली गई!

दिल्ली षड्यन्त्र केस मे भी, स्वर्गीय आजाद का प्रमुख हाथ था, पठजाब गवर्नमेख्ट ने भी आपकी गिरफ्तारी के लिए ४,०००) कु० का इनाम घोषित किया था; और कहा जाता है, आपका चित्र प्रत्येक बड़े-बड़े स्टेशन पर चिपकाया गया था; पर सरकारी पुलिस के गुर्गे सन् १९२६ से २७ वी फरवरी के प्रातः काल तक पता नहीं लगा सके थे। 'आजाद' ने अन्त तक अपनी आजाद-प्रियता को निवाहा। उनकी जीवित अवस्था में पुलिस का कोई भी व्यक्ति उनका शरीर रपश नहीं कर सका । रण्जी फर्वरी, सन् १९३१ को दस बने के लगभग इलाहाबाद के आजाद पार्क में एक विश्वासघाती सहयोगी की नीचता के कारण पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। उनकी मृत्यु के बाद भी पुलिस के उपस्थित अफसरों को उनसे भय लगता था। समाचार-पत्रों को पढ़ने से पता चलाता है, कि मृत्यु के बाद भी केवल सन्देह के वशीभूत होकर पुलिस वालों ने वन्दूक और तमझों के कई बाढ़ उनके शरीर पर दारों थे तब कही वे पास फटक सके।

कुछ लोगों का कहना है कि उनकी मृत्यु के बाद कुछ सरकारी खेर खाहों ने उनके मृतक शरीर को लातों तक से ठुकराया, कुछ लोगो का यह भी कहना है कि एक गारे दर्शक का कुत्ता स्वर्गीय आवाद' के लगे हुए घानों में से निक्कला हुआ रक्त चाट कर अपने मालिक को अपनी वकादारी और सममदारी का परिचय दे रहा था! कितपय प्रमुख नागरिकों की यह तो ऑखो देखी और कांनों-सुनी घटना है, कि जब लाश के। उठा कर लारों में रक्ला जा रहा था ता पुलिस वालों ने बड़ी निद्यता से मृतक शरोर को टाँगे पकड़ कर घसीटी थीं। कुछ सिपाहियों को लाश मोटी होने की शिकायत थी और इसके लिए कहा जाता है, उनके शरीर को गालियाँ भी दो गई थीं; किन्तु 'आजाद' के जीवट की वे कभी-कभी कानो-कानों में प्रशंसा भी करते फिरे गए थे। स्वयं सी० आइ डी० के सुपरिग्टेग्डेट मि० ब्लन्डव तक ने, जो इस घटना के तुरन्त बाद ही सहगल जी की संस्था तथा

उनके निवास-स्थान की तंलाशी लेने आए थे, सहगल जी से 'आजाद' के जोवट की प्रशं सा को। उनका कहना था कि ऐसे सच्चे निशाने-शंज उन्होंने बहुत कम देखे हैं, खासकर ऐसी शङ्कामय परिस्थिति में, खासकर जब तीन और से उन पर गोलियों की वर्षा हो रही थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यदि पहली गोली उनकी जाँघ में न लग गई होती, तो पुलिस का एक भी अफ उर जीवित न लौटता, क्येंकि मि० नॉटबावर का ख्राय पहले ही वेकाम हो जुका था, उन्होंने यह भी वतलाया कि 'आजाद' विप्तवी दल का कोई प्रतिष्ठित नेता—सम्भवतः कमाएडर इन चीफ थे। अस्तु—

जिस पेड़ के पीछे स्वर्गीय 'आजाद' ने प्राण विसर्जन किया था वह युत्त फ्रों से लदा था और पेड़ पर कई जगह ग़रीकें ने 'आजाद' पार्क आदि लिख दिया था, जिसकी विधिपूर्वक देहाती लोग पूजा किया करते थे और कुछ हो दिनों में 'वहाँ एक मेला प्रायः नित्य ही लगने लगा जिससे कुपित होकर आधिकारियों ने जड़-मूल से उस युत्त को उखड़वा कर जलवा दिया। जिस स्थान पर स्वर्गीय 'आजाद' का रक्त गिरा था, उसकी मिट्टी कॉलेज तथा यूनिविसिटी से विद्यार्थी उठा ले गए थे।

### स्वर्गीय श्री० हरिकिशन

२३ दिसम्बर, सन् १९३१ को पञ्जाब विश्वविद्यायल के कन्वांकेशन के समय पञ्जाव के गवर्नर पर पिस्तौल का हमला करने के अपराध मे, पेशावरी युवक श्री० हरी किशन को ९ जून सन् १९३१ की, मियाँवाली जेल मे फॉसी दे दी गई।

श्री० हरीकिशन का जन्म सीमान्त के विख्यात नगर मद्दीन से कई मील के फासले पर ग्रह्लाढेर नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला गुरुदासमल है, जो ग्रह्लाढेर के एक अच्छे जमींदार आर रईस हैं। आपके नौ सन्तान हैं, जिनमें श्री० हरीकिशन अन्यतम थे। हरीकिशन बड़े सुन्दर, तीच ण-बुद्धि और होनहार युवक थे। इन्हेंने मिडिल तक शिच्ना प्राप्त को थी।

हरीकिशन का छानदान विख्यात देश-प्रेमी है और इसी देश-प्रेम के अपराध में इनके भाई श्री० भगतराम एक सुदीर्घ काल तक पेशावर जेल में क़ैद रहे।

कहते हैं, भाई की क़ैद ने श्री॰ हरी किशन को विशेष विक्रिश्न कर दिया था और कभी-कभी वह अपने पिता से कहा करते थे, 'मैं काकोरी के शहीदों की तरह मरना चाहता हूँ।' इस घटना के बाद से ही वह राजनीतिक पुस्तकें और समाचार पत्र आदि बड़े ध्यान से पढ़ने लगे थे। श्री० हरी किशन महात्मा गाँधी के अनन्य मक्त थे और उन्हें देवता जुल्य समभते थे। भारत की स्वतन्त्रता के लिए वे महात्मा जी को देवदूत मानते थे।

विद्यान्यसनी होने के अतिरिक्त श्री० हरीकिशन को शिकार का भी .खूव शौक था। वन्दूक श्रीर पिस्तौल का श्रचूक निशाना क्षा सकते थे। इस सम्बन्ध मे उन्होंने अपने गाँव तथा देहातः मे यथेष्ट स्याति प्राप्त की थी।

इन सद्गुणों के सिवा हरीकिशन की अपनी जमींदारी तथा गृहस्थी के कामों से भी .खासी दिलचस्पी थी । घर का काम-काज वे बड़ी तत्परता और मनोयोग के साथ देखा करते तथा इन कामों मे अपने पूच्य पिता का यथेष्ट सहायता पहुँचाया करते थे।

हरीकिशन का स्वभाव शान्त, शीलवान और प्रकृति गम्भीर थी; परन्तु अकस्मात् उनके स्वभाव में न जाने क्यों ऐसा परिव-त्रंन हो गया कि उन्होंने एक दिन चुपचाप घर छोड़ दिया और लापता हो गए। घर वालों ने इघर-उघर बड़ी दूँ दृ-खोज की परन्तु कही पता न चला।

हम अपर कह आए हैं, कि २३ दिसम्बर '३० को पञ्जाब विश्वविधालय का पारितोषिक वितरण महोत्सव था। विश्वविद्यालय के चान्सलर तथा पञ्जाव के गवर्नर साहब परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियों को पद्वियाँ आदि प्रदान करने आए थे। विश्वविद्यालय के भीतर और बाहर पुलिस का कड़ पहरा था। बिना टिकट के कोई विश्वविद्यालय-भवन के पास भी नहीं जा सकता था। गवर्नर महोदय के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, प्रेमिसर तथा अन्यान्य गण्य-मान्य सज्जन भी उपस्थित थे। सभा की कार्यवाही निर्विन्न समाप्त हुई। पद्वी-वितरण के बाद गवर्नर महोदय तथा अन्यान्य वक्ताओं के भाषण हुए। अन्त

### हरीकिशन

में सभा विसर्जित करके जब गवर्नर महोदय वाहर जा रहे थे, तो एकाएक एक नवयुवक ने हाल के भीतर से उन पर फायर किया। गवर्नर महोदय की भुजा और पीठ पर दे। गोलियाँ लगीं। इसके अतिरिक्त सरदार चननिसंह नामक एक सहकारी पुलिस-इन्सपेक्टर, वधावनिसंह नामक एक खुिफ्या पुलिस-इन्सपेक्टर तथा कुमोरी मेक्डरमण्ड नाम एक की गोरी महिला को भी चोटें लगीं। इनमे सरदार चननिसंह की चोट करारी थी, इसलिए वह उसी दिन शाम को मेथा अस्पताल मे जाकर मर गया। शेष सभी आहत बच गए! गवर्नर साहब के। भी, साधारण चोटें लगी थीं, इस लिए मरहमपट्टी के वाद वे भी शीव ही अच्छे हो गए।

गोली चलाने वाला नवयुवक अभी हॉल के बाहर बरामदें में खड़ा गालियाँ चला ही रहा था, कि गवर्नर के बॉडी-गार्ड के सब-इन्स्पेक्टर मेइता दीवानचन्द ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कहने की आवश्यकता नहीं, कि यह युवक श्री० हरीकिशन था।

इसके साथ ही श्री० गिरधारीलाल नाम का एक श्रीर नवयुवक भी गिरफ़्तार किया गया, जो बो० टी० की डिश्री लेनें श्राया था, परन्तु अन्त में पुलिस ने उसे छोड़ दिया।

जामा तलाशी मे श्री० हरीकिशन के पास से एक पिस्तौल, छः गोलियाँ, एक चाक़ और कुछ काग़ज बरामद हुए थे।

३री जनवरी सन् १९३१ की लाहौर के वोर्स्टल जेल मे श्री० हरीकिशन के मुकदमें की पहली पेशी हुई। हरीकिशन ने किसी प्रकार की सकाई देने से इन्कार कर दिया। इनकी और से कोई दक्षील भी खड़ा नहीं किया गया था। ये वड़ी शान्ति से अवृद्धत के कनरे में के रहे। वेहरे पर किसी प्रकार की घवरा- हट या अशान्ति का कोई विन्ह न था। अवृद्धत की कार्यवाही में उन्होंने कोई हिन्सा नहीं जिया और न अवृद्धत के किसी प्रश्त का कराई हिन्सा नहीं जिया और न अवृद्धत के किसी प्रश्त का उत्तर ही विया। परन्तु अपना अपराय स्वीकार करते हुए उन्होंने इतना अवृद्य कहा था—

"मैं यह नहीं दवा सकता, कि मैं लाहीर में कब आया।
परन्तु मैं यहाँ गवनर को सारने के लिए आया था। मैं यह मी
नहीं बताना चाहता, कि मैं लाहीर में कहाँ ठहरा था। मैं रहे
दिस्तर को टिकिट के साथ युनिवर्सिटी हाल में गया था। मैंने
इस इस्तायर किए। वह गवनर पर किए और वालों अपने
को बचाने के लिए, म कि इस ख्याल से, कि इससे कोई नारा
नाए। अज़लत में जो चीकें—पिन्तीत और गोलियाँ आदि—
पेश की गई हैं, वे नेरी हैं। मैं और इन्द कहना नहीं चाहता
और न यह दताना चाहता हूँ कि मैंने यह कार्य क्यों किया।
मैंने तो इन्ह किया है, अपनी इन्हा से किया है।"

कड़ातात ने वसी दिन अभिगुत को सेशन्स सुनई कर दिया। इसके बाद ही श्री० हरीकिशन के रिदा लाता गुरदासमत भी ताहोर का गर। इस समय हरीकिशन ने भूक-हड़तात कर रक्ती थी परन्तु पिता के कतुरोध करने पर वसे तोड़ दिया। इसके बाद पिता के कहने से सुकाने की 'पैरदी' के तिए बेभी तैयार हो गए। २१ जनवरी सन् १५३१ को 'सेशन्स जज को अदालत में श्री० हरीकिशन के मुकदमें की पेशी हुई। आपको ओर से मि० आसफ अली बैरिस्टर, मि० विश्वेश्वर नाथ तथा मि० रामलाल आनन्द पैरवीकार नियुक्त हुए। जूरी ने इन्हें चननसिंह की हत्या करने तथा गवर्नर और इन्सपेक्टर वधावन पर आकमण करने के लिए भारतीय दण्ड-विधान की धाराएँ ३०२ और ३०० के अनुसार अपराधी बताया। साथ ही इस बात की सिफारिश भी की, कि इसकी कची उम्र का ख्याल करके दया की जाए। परन्तु सेशन्स जज ने दया करना अनुचित समम्म, श्री० हरिकशन को फॉसी की आज्ञा सुना दी। हरोकिशन ने सज्जा सुन कर गम्भीर्रता से उत्तर दिया—

"बहुत श्रच्छा !''

इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई, परन्तु नामञ्जूर हो गई और पता लगा कि श्री० हरीकिशन को सरदार भगतिसंह आदि के साथ ही फाँसी दे दी जायगी। परन्तु उनके पिता ने प्रिवी कौन्सिल मे अपील करने के लिए दरख्वास्त दी की फाँसी मुल्तवी रक्खी जाय। अधिकारियों ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली परन्तु प्रिवी कौन्सिल से भी अपील नामञ्जूर हो गई।

इसके बाद मेहता अमरनाथ एडवोकेट ने प्रार्थना की कि वे सरकार से दया की प्रार्थना करना चाहते हैं, इसलिए अपराधी को अभी फाँसी न दी जाए। परन्तु अधिकारियों ने इस प्रार्थना पर व्यान नहीं दिया। ८ जून '३१ को श्रो० हरोकिशन के पिता क्रांशि उनसे अन्तिम नार मिलने के लिए नियाँवाली जेल में गए थे। यद्यपि यह निजन अन्तिन निलन था, परन्तु हरोकिशन के सम्बन्ध में कुछ वताया नहीं गया था। उन्हें यह भी मालूम न था, कि फाँसी किस रोज होगी। इस समय हरीकिशन के चेहरे पर असलता थी। उन्होंने अपनी यह अन्तिम इच्छा प्रकट की थी, कि नेरी लाश मेरे रिश्तेदारों को दे दी जाय। साथ ही, जैसा कि कहा जाता हैं, तन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि नेरा अन्तिम संकार वहीं हो, जहाँ सरदार भगतसिंह ब्यादि का हुआ था और मेरा पुनर्जन्म इसी देश में हो, ताकि में मातृभूनि को गुजानी के बन्धन से मुक्त करने में भाग ले सकूर ।

परन्तु दुल की बात है कि अधिकारियों ने उनकी अन्तिम इच्छाएँ भी पूरी न कों। परिजनों के प्रार्थना करने पर भी लाश उन्हें न दो गई, यहाँ तक कि उन्हें जेल के पास भी न जाने दिया गया।

-सब से बड़ी आश्चये को बात तो यह है कि श्री॰ हरीकिशन के बड़े भाई लाला जमनादास, जो शे.खुपुरा की सरकारी कचहरी में नौकर थे, बरखास्त कर दिया गया! उनका श्वराब शायद -यही था कि वे श्रो॰ हरीकिशन के सने भाई थे!!

तत्कालीन पञ्जाव-सरकार की एक आवश्यक स्वना पाकर श्री० हरीकिशन के आत्नीय उनसे अन्तिम साज्ञात् -क्रुते के लिए गत ८ जून को मियाँवाली पहुँचे। सरकार ने छन्ने बड़े भाई श्रो० भगतराम को भी पेशावर जेत से वुता दिया था। जिस समय ये पेशावर से यहाँ ताए गए डनके हाथों से हथकड़ियाँ श्रौर पैरों मे वेड़ियाँ पड़ी थी।

श्री० हरीकिशन के श्रात्मीयों ने यहाँ पहुँच कर मैजिस्ट्रेट की सेवा मे एक दरख्वास्त देकर पूछा कि उन्हें फाँसी कव दी जाएगी ? परन्तु मैजिस्ट्रेट ने उत्तर दिया कि वे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते। श्राप लोग जेल वालों से पूछिए शायद उन्हें मालूम हो।

श्रन्त में ये लोग जेल के सुपरिष्टेष्डेष्ट साहव की सेवा में पहुँचे; परन्तु उन्होंने भी इस सम्बन्ध में कोई सन्तोषज्ञनक उत्तर नहीं दिया। श्रवश्य ही उन्होंने यह बताने की ऋपा की कि फाँसी हो जाने पर श्रो० हरी किशन का श्रन्तिम संस्कार हिन्दू धर्मानुसार किया जाएगा।

८ तारीख को ११ वज कर दस मिनट पर इन लोगों को मुलाक़ात का अवसर मिला। जेल के बहुत से कर्मचारियों के साथ जेल के दरोग़ा साहब हाथ में घड़ी लिए हुए वहाँ मौजूद थे और ज्यों ही साढ़े ग्यारह बजे, त्यों ही आपने उन्हें वाहर चले जाने की आज़ा प्रदान की। क्योंकि मुलाक़ात के लिए कुल बीस मिनट का समय दिया गया था।

इस मुलाकात के पहले एक और भी उल्लेखनीय बात हुई थी। शायद पाठकों के। मालूम होगा, कि फाँसी की सजा पाया हुआ अपराधी, जब तक उसे फाँसी नहीं दे दी जाती, बहुधा एक कि कि कोठरी में रक्खा जाता है। सावारणतया उसको कोठरी के सामने थोड़ा-सा सेहन होता है जो लोहे के मजवूत छड़ों से विरा होता है और उसमें भी कई ताल जड़े होते हैं। पहले श्रीक् हरीकिशन के रिश्तेदारों के। उसी सेहन के वाहर से खड़े होकर मुलाक्षात कर लेने के। कहा गया, परन्तु उन लोगों ने कहा कि इस तरह प्रायः दें। सी फीट की दूरी पर इस चिलचिलाती धूप में खड़े होकर वातचीत करना कैसे सम्भव हो सकता है? तब कहीं अफसरों ने हाते के अन्दर जाकर मुलाक्षात करने की आज्ञा प्रदान की।

इस मुलाकात के समय श्री० हरीकिशन ने जो अपनी श्रन्तिम इच्छा प्रकट की थी, उसका जिक हम उत्पर कर चुके हैं। उनकी यह इच्छा थी कि उनका शवसंस्कार उनके रिश्तेदारों द्वारा हो, परन्तु श्रिविकारियों ने ऐसा नहीं किया और जेल के पास ही एक क्रितितान में ले जाकर लाश जला दी गई। यह क्रमितान लाशारिस मुसलमानों की लाशें दफनाने के लिए हैं श्रीर महाश्य राजपाल की हत्या करने वाले, श्रलमदीन की लाश यहीं दफनाई गई थी। इस घटना से वहाँ के हिन्दुओं और मुसलमानों में एक सनसनी-सी फैल गई थी। मुसलमानों के क्रवरिस्तान में हिन्दू की लाश जलाए जाने के कारण दोनों जातियों के लोग अप्रसन्न थे। फाँसी हो जाने के थोड़ी देर वाद ही श्री० हरीकिशन के पिता ने फूल के लिए मैजिस्ट्रेट के पास दर ख्वास्त दी थी, जिसके उत्तर में श्राह्मा हुई की आप गवर्नमेण्ट को तार दें। तार दिया

श्राम्य (क्षाप्त कोई एतर ने मिला। अन्त में, कहते हैं कि मैकिस्ट्रेट ने विश्वास दिलाया कि सरकारी आज्ञा का इन्तजार किया जाएगा और कल सुबह तक फूल का प्रवाह आदि न होगा! परन्तु अन्त में मालूम हुआ कि आधी रात को ही वह ठिकाने लगा दिया गया। अभी तक इस बात का भी पता नहीं लगा कि अन्तिम संस्कार के लिए कोई ब्राह्मण बुलाया गया था या नहीं। जिस स्थान पर अन्त्येष्टि हुई थी, वहाँ बहुत दिनों तक पुलिस का पहरा पड़ता रहा।

फाँसी के पहले श्री० हरीकिशन का वजन नौ पाउरड बढ़ा हुआ था। छनके भाई श्री० भगतराम को फाँसी का हाल पहले ही मालूम था, किन्तु वे भी बिल्कुल प्रसन्नवित्त दिखाई देते थे।

### परिडत जगतराम हरियानवी

दियाना, जिला होशियारपुर के नग्रमापर नामक करने को पिएडत जगतराम का जन्म-स्थान होने का गौरव प्राप्त है। पिएडत जी ने आरम्भ से ही एक अलनेला स्वभान पाया था। सदैव निर्द्धन्द और प्रसन्न रहना आपके स्वभाव की विशेषता है। इएट्रेन्स की परीन्ना पास करने पर जगतराम लाहौर के सुप्रसिद्ध द्यानन्द ऐक्नलो-वैदिक कॉलेज मे भर्ती हुए। परन्तु परोन्ना देने से पहले ही आपको अमेरिका जाने की धुन सवार हो गई। आपका उद्देश्य उचकोटि की शिन्ना प्राप्त करने का था। परन्तु अमेरिका जाने पर आप दूसरे ही पथ के पथिक हो

ස<del>ාකක (හි කෙන (සි)කන (සි)කන (පි)කන (පි)කන</del> (පි<del>)කන</del> (පි)කන (පි गए । वहाँ सुप्रसिद्ध देशभक्त लाला हरदयाल से आपकी भेंट् हो गई। दोनों के दिलों में देशभिक की आग मौजूद थी। एक की धवक रठी थी और दूसरे को रपयुक्त ई धन की अपेना में थी। नोतों मिलते ही एक-दूसरे को पहचान गए। धीरे-थीरे धनिष्टता वढ़ी। मातृभूमि को वन्धन-मुक्त करने की चर्चा चली। लाला जी ने एक गीत गाया। सुनते हैं, वह गीत चड़ा ही मधुर, बड़ा ही हृद्य-त्राही और बड़ा ही भावपूर्ण है। देशभिक के भाव उसमे मानो कूट-कूट कर भरे हैं। इसलिए प्रत्येक भारतीय-हृद्य दह विचित्र सङ्गीत सुनकर तड़प उठता है। फिर पं० गजत-राम के पहलू में ता दिल था और दिल में दर्द भरा था। उस गीत की स्वर-जहरी से उनके हत्तन्त्री के वार मङ्कृत हो उठे। भारत की अवस्था का चित्र आँखों के सामने खिंच गया। उन्होंने उसी मातृभूमि की सेवा के। अपने जीवन का लच्य बना लिया और ख्से कार्य में परि**गात करने के लिए 'श्रीग**गोश' स्वस्प एक श्रखवार निकालने लगे। अमेरिका-प्रवासी भारतीय भाइयों को मातृभूमि की द्यनीय द्शा का दिग्द्र्य कराना ही इस पत्र का उद्देश्य था नगतराम की कुशल लेखनी ने उसका एक से एक बढ़ कर चास्तविक चित्र खींचना .त्रारम्भ कर दिया। इस कार्य में चन्हें।ने काफी सफलता भी प्राप्त की।

परन्तु कुछ दिन के बाद ही उनके विचार बदत गए। सुदूर छमेरिका मे बैठ कर भारत की सेवा उन्हें समीचीन नहीं प्रतीत हुई। उन्होंने भारत में रह कर भारत की सेवा करने का निश्चय

#### जगतरामं

क निका और एक दिन साधु नेत्रों से अपने अमेरिका-प्रवासी देश-बन्धुओं से विदा लेकर भारत के लिए चल पड़े।

उन दिनों भारत की स्वतन्त्रता की लहर इतने जोरों पर न थी। 'स्वारच्य हमारा जन्म-सिद्ध श्रिषकार है' यह कहना भी भयानक राजनीतिक श्रपराध सममा जाता था। भारत की द्य-नीय दशा का शब्द-चित्र श्रिङ्कत करना भी राजद्रोह था। देश के विद्वान लीडर सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के लिए लेक्चर दिया करते थे, यही उनके राजनीतिक श्रान्दोलन का परम लच्य था। ऐसे समय पण्डित जगतराम ने देश-भिक्त की दीप-शिखा पर पतङ्गों की भाँति निष्ठावर हो जाने वाले कतिपय नवयुवकों के साथ, श्रपनी निर्दि प्ट प्रणाली के श्रमुसार देश-सेवा-सम्बन्धी कार्य श्रारम्भ कर दिया। उनकी वह प्रणाली कैसी थी—श्रच्छी या युरी, इन बातों पर वहस करना हमारा श्रभीष्ट नहीं है, श्रीर न यहाँ उसके वर्णन की कोई श्रावश्यकता ही है।

सन् १९१४ में पुलिस ने लाहीर षड़यन्त्र केस नाम का एक मामला पञ्जाब के कई नवयुवको पर चलाया था। इन्हीं में पिएडत जगतराम भी थे। एक दिन वह किसी कार्यवश पेशावर जा रहे थे और रावलिपएडी में गिरफ्तार कर लिए गए। लाहीर में आप पर भयद्धर षड़यन्त्र और हत्या आदि के अभियोग लगा कर मामला चलाया गया। अदालत ने आपको फॉसी की सजा दी। आपने हँसते-हँसते फाँसी की सजा सुनी।

इस समय एक वड़ी हो कारुणिक घटना हुई। परिडत जी

के पिता और उनकी घर्मपतों ने यह दुखद सम्बाद सुना, तो मृच्छित होकर गिर पड़े। पिता के नयने का तारा छिन रहा था; पत्नी का सर्वस्व लुट रहा था—उसका संसार सूना हों रहा था। दोनें। व्याकुल होकर पण्डित जगतराम से अन्तिम भेंट करने आए। परन्तु पण्डित जी निर्द्धन्द थे—प्रसन्न थे। जेल की कें।ठरी में कभी वहदत के तराने गाते और कभी देशमिक के नशे में भूमने लगते। पिता और पत्नी को देख कर हँस कर उन्होंने उनका स्वागत किया और वोले—पिता जी, क्या आप मुक्त से प्रसन्न हैं ?

पिता ने आंखों में आँसू भर कर उत्तर दिया—"वेटा, कल तुम फॉसी के तख्ते पर लटकने जाते हो, मेरी आशाओं पर वज-प्रहार होने वाला है, मेरा सर्वस्व लुट रहा है और तुम सुम से ऐसा प्रश्न कर रहे हो ?"

पिंडत जगतराम ने उसी तरह प्रसन्नतापूर्णक कहा— "क्या आपने इतिहास के पन्नों में गुरु गोविन्दिसह के लालों के आत्मोत्सर्ग की कहानी नहीं पढ़ी है ? क्या उन मासूम बचों के दोवार में चुने जाने की हृदय-विदारक घटना की याद करके आपके मुँह से बेतहाशा 'वाह! वाह!' नहीं निकल जाता है ? फिर आजे आप रो क्यों रहे हैं ? यह वही नाटक ते। है, जेर आपके ही घर खेला जा रहा है। इस पर ते। आपके। और भी ख़ुश होना चाहिए। मैं अपनी जवानी मातु-भूमि के चरगों पर अपंगा करने जा रहा हूँ। क्या यह आपके लिए प्रसन्नता की बात नहीं है?" व्यथित हृद्य वृद्ध पिता इन वातों का क्या उत्तर देते ? वे मौन भाव से पुत्र के मुँह की श्रोर ताकते रह गए!

वृद्ध पिता के अत्यन्त आग्रह करने पर पिएडत जी ने अपनी द्रण्डाज्ञा के विरुद्ध हाईकोर्ट मे अपील, करने की अनुमित दे दी। फत्ततः अपील हुई और फॉस्रो की सज्जा वदल कर काले-यानी के रूप मे वह परिशात कर दी गई।

पिडत जगतराम जी का बन्दी-जीवन एक दर्दनाक दास्तान है। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने मित्रों को बहुत से पत्र लिखें थे, जिनका संग्रह सुनते हैं, होशियारपुर के किसी सज्जन के पास सुरिक्तत है। यहाँ हम पिडतजी के जेल जीवन के सम्बन्ध में कुछ संचित्र वातें दे रहे हैं। इससे मालूम होगा कि पिडत जगतराम में साधुता, त्याग और परोपकार की मात्रा कितनी थी।

सजा होते ही आप पर तथा आपके परिवार वालों पर माने। मुसीवतों का पहाड़ टूट पड़ा। हजारों रुपए की जायदाद ज्ञव्त कर ली गई। परिवार वालों के कहाँ खड़े होने की जगह न थी। उथर स्वयं पण्डित जी का स्वास्थ्य तवाह हो रहा था। आपको हमेशा अपच को शिकायत रहने लगी। इसके वाद तो आप ऐसे वीमार पड़े कि सरकारी अनुमति के अनुसार डॉ० अन्सारी, डॉ० जानचन्द देव और डॉ० गोपीचन्द आदि को आपकी चिकित्सा के लिए गुजरात के जेलखाने तक जाना पड़ा। रोग से छुटकारा पाने पर अधिकारियों की कृपा-दृष्टि आप पर हुई और कई वर्षों तक लगातार जेल की अँधेरी कोठरी या 'ढएडे गारद' में बन्द रक्खे गए। यहाँ तक कि छः वर्षों तक चिराग़ की रोशनी भी नसीब नहीं हुई। सात वर्षों तक आपने पैरों में जूता नहीं पहना, जिससे विवाए फट गईं, इससे आपको बड़ा कच्ट होता था। ऐसे-ऐसे और भी नाना प्रकार के कच्टों का सामना आपको करना पड़ा। परन्तु आश्चर्य है कि इन मुसीबतें का आपकी मानसिक अवस्था पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। माने। यह जेल-यात्रा आपकी तपस्या थी और ज्यें ज्यें वह बढ़ती गई, त्यें त्यें आपका तपोबल भी बढ़ता गया। रात के अन्धकार में आप कोयलें से अपने विचार कीठरी को दीवालों पर लिखते और सबेरे उठ कर उन्हें अपनी कॉपी पर दर्ज कर लेते।

पिंडत जगतराम के महान व्यक्तित्व में एक विचित्र
आकर्ष ए था ? इसलिए जिस किसी जेलखाने में आप भेजे
जाते, वहाँ के सभी क़ैदी आपके चेले बन जाते। आपके
व्यक्तित्व के प्रभाव से तथा उपरेशों से क़ैदियों के धार्मिक
जीवन में विशेष परिवर्तन हो जाता। आप उनके चरित्र की
सुधारने का सदैव यत्न किया करते। उन्हें सत्य और सचिरत्रता का महत्व सममाया करते। जो क़ैदी बीमार हो जाता
उसकी आप बड़ी लगन से सेवा करते। आपके इस
व्यवहार से जेल के अधिकारी भी आपसे सदैव प्रसन्न रहते थे।

पण्डित जगतराम जी श्रीम्द्रगवद्गीता के परम प्रेमी थे।
श्रापने जेल में ही संस्कृत, गुरुमुखी श्रीर हिन्दी भाषा
का श्रभ्यास किया था। श्राप इन भाषाश्रों में सुन्दर
गद्य श्रीर पद्य लिख लेते थे। गीता का श्राप नित्य पाठ
करते रहे श्रीर उसके उपदेशों को प्रयोग में लाया करते
थे। गीता को श्राप श्रपना इष्ट-देवता सममते थे। श्री०
श्रिवनाश्चन्द्र जी वाली ने लिखा है, कि गुजरात जेल में
खान श्रव्युत्त गफ्तार खाँ, डाँ० श्रन्सारी साहब, मी० मुदती
किफायत उल्ला साहब, डाँक्टर खानचन्द्रेव, डाँ० गोपीचन्द्र
जो श्रीर चौधरी कृष्णगोपाल श्रादि विद्वान श्रापका गीतोपदेश
सुन कर मुग्ध हो जाते थे। खान श्रन्दुत्त गफ्तार खाँ साहव तो
श्रापके गीता की व्याख्या पर इतने मुग्ध थे कि प्रतिदिन एक
घरटे श्रापसे गीता की व्याख्या सुना करते थे।

पिडित जगतराम जी यद्यपि डी० ए० वी० कॉलेज के छात्र
रह चुके थे श्रीर स्वामी द्यानन्द सरस्वती के उपदेशों का
श्रापके मानस-पट पर यथेष्ट प्रभाव था, परन्तु श्रापके धार्मिक
विचार विवेकानन्द श्रीर स्वामी रामतीर्थ की तरह उदार श्रीर
प्रशस्त थे। श्राप मानव-मात्र के प्रेमी थे श्रीर प्रस्थेक मनुष्य
को श्रपने सगे माई की तरह देखते थे। श्रापका मानस पवित्र
श्रीर द्वेष-रहित था। श्राज श्राप कहाँ हैं, जीवित भी हैं या नहीं,
सो नहीं वतलाया जा सकता। इधर पञ्जाव में भीषण हत्याकायङ
है। जाने के कारण बहुत प्रयत्न करने पर भी कुछ पता नहीं चला।

प० जगतराम के उद्गार [एक देशमक्त के शब्दों मैं]

दफ़! बागे आरज़ू की बहारें उजद गईं, अब वेक्करारियाँ मेरी, हद से गुज़र गईं! उफ़! छोहे-दिछ पे नज़री-तमका नहीं रहा; अब मेरे दिछ को ज़ब्त का पारा नहीं रहा! जी चाहता है जामए हस्ती को फाड़ दूँ, नालों से पाँच पीर फ़लक के उखाड़ दूँ! रह-रह के एक हूक-सी उठती है दिछ में आज, आतशकदा सा है मेरे दिछ में छिपा हुआ! रह-रह के याद आते हैं अपने पिता मुझे, शायद कि दे गए हैं, वह अपनी चिता मुझे! अक्कों का मेरी आँखों से दरिया निकल गया, महसूस यह हुआ कि कलेजा निकल गया!

एक श्रधूरी कविता

[ पण्डित जगतराम 'ख़ाकी']

गर मैं कहूँ तो क्या कहूँ, कुद्रात के खेळ की।
हैरत े से तकती है मुझे दीवार जेळ की।
हम ज़िन्दगी से तह हैं तिस पर भी आशाना—
कहते हैं, और देखिएगा धार तेळ की?
जकदे गए हैं, किस तरह हम ग़म में क्या कहें,
वळ खाके हम पे चढ़ गया, मानिन्द वेळ की।

'ख़ाकी' को रिहाई त् दोनों जहाँ से दे, आ ऐ अजल दू फाँद के दीवार जेल की !!

## स्वागींय श्री० दिनेश्चन्द्र ग्रप्त

स वर्ष का वड़ाली वालक — श्री० दिनेशचन्द्र गुप्त—गत ८ जुलाई, सन् १९३१ को हँ सते-हॅसते फाँसी पर चढ़ गया। जिस तरह कुत्र्ल-प्रिय वालक कोई नया खिलोना देखते ही, उसे प्रहण करने के लिए व्यप्रता से हाथ वढ़ा देता है, उसी तरह इस कुत्र्ली वालक ने भी वड़ी व्यप्रता के साथ मृत्यु का श्रालिङ्गन करने के लिए हाथ वढ़ा दिया था। श्रसीम रहस्य-पूर्ण मृत्यु का रहस्य जानने के लिए माना वह व्याकुल हो रहा था। माता, पिता, वहिन श्रोर स्नेहमयी भौजाइयों को उसने भारम्बार यही कह कर श्राश्वासन प्रदाव किया था, कि मृत्यु कोई भयङ्कर व्यापार नहीं है। उसका नाम उसने 'मरणमाला' रक्खा था।

्डसकी उमर अभी कुत्त वीस वरस की थी। उसने इस रहस्यमय संसार में अभी प्रवेश मात्र किया था। उसे अच्छी तरह देखने, समभने और अनुभव करने का अवसर नहीं मिला। क़ानून उसने प्रतिकृत था, इसिलए सारे देश की प्रार्थना भी व्यर्थ हो गई।

१—हृदय-पट, २—ग्राकांक्षा के चिह्न, ३—ग्रस्तित्व का अँगरखा ४—ग्राकाश, ५—ग्रिनि-कुण्ड, ६—ग्राँसुग्री, ७—ग्राथर्य,८—मृत्तु ।

दिनेश विष्तववादी था। उसने सरकार के एक श्रङ्गरेख श्रकसर की हत्या कर डाली थी या हत्या करने में सहायता दी थी। हमे उसके कायं से सहानुभूति हो अथवा न हो, परन्तु उसकी प्राण-भिन्ना के लिए समस्त बङ्गाल ने ही नहीं, वरन् सारे भारत-वर्षं ने सरकार से प्रार्थना की थी । किन्तु यह हजार-हजार कएठों से निकली हुई प्रार्थना भी सरकार ने नहीं सुनी। देश के जन-मत की उसने जरा भी परवाह न की। गाँधी-इर्विन सममौते के बाद लोगों को विश्वास हो गया था, कि सरकार की मनेवित्त मे कुछ परिवर्तन हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट के विद्धान विचारपित जस्टिस बकलैएड ने भी कुछ ऐसी ही बातें कह कर लोगों के विश्वास को हढ़ बना दिया था। परन्त सरकार ने इन बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। यही नहीं, उसने अपने विशेष श्रिधकार द्वारा श्रीमान सम्राट की सेवा में भेजो हुई प्रार्थना को भी रोक लिया। पराधीन जाति श्रौर श्रसहाय माता-पिता को अश्रु-सिक्त प्रार्थना अरएय रुद्न मे परिण्त हो गई! हरि इच्छा बलीयसी !!

हाका जिले में 'यशेलङ्ग' नीम कां एक छोटा सा, किन्तु. विख्यात गाँव है। इस गाँव में ज्यादातर ब्राह्मण, थेड़े से वैद्य श्रीर कायस्य तथा श्रन्यान्य छोटी जातियों के लोग रहते हैं।

इसी यशोलङ्ग प्राम के श्रीयुत सतीशचन्द्र गुप्त के यहाँ दिनेश का जन्म हुआ था। दिनेश श्री० सतीशचन्द्र का तृतीय पुत्र था। श्री० सतीशचन्द्र मेदिनीपुर जिले के अन्तर्गत ज्वालापुर पोस्ट ऑफिस के पोस्ट-मास्टर थे।

#### 

दिनेश के वाल्य-जीवन में कोई विशेषता न थी। वह बङ्गाल के साधारण वालकों की तरह मेधावी, चपल और खेलाड़ी था। परन्तु पढ़ने-लिखने में उसकी बड़ी रुचि थी। इस सम्बन्ध में प्राम-पाठशाला के 'गुरु महाशय' से लेकर कॉलेज के प्रोफेसर साहब तक को उससे कभी किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिला था।

ढाका के ही किसी हाईस्कृत से मेट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करके वह, आज से प्रायः पॉच वर्ष पूर्व कॉलेज में भर्ती हुआ तथा गत असहयोग आन्दोलन के समय, जब कि वह बी० ए० की परीक्षा पास करने की तैयारों में था, कॉलेज छोड़ कर देश-सेवा सम्बन्धी कामों में लग गया। दिनेश के वड़े भाई श्री० ज्योतिषचन्द्र गुप्र मेदिनीपुर की दीवानी के वकील और दूसरे बड़े भाई श्री० पृथ्वीशचन्द्र हिवरूगढ़ जिले के मरियानी नामक स्थान में डॉक्टर हैं। मृत्यु के समय दिनेश की उमर बीस साल से कुछ अधिक थी।

गत ८ दिसम्बर को बङ्गाल के जेलजानों के इन्स्पेक्टर लेकिटनेएट कर्नल एन० एस० सिम्पसन, कलकत्ते के 'राइटर्स विल्डिङ्ग' में मार डाले गए। घटना का विवरण, जो उस समय अखबारों में छपा था, वह इस प्रकार है:

दिन के प्रायः साढ़े वारह वजे, जविक कर्नल अपने ऑिंक्स में वैठे हुए फाइलो की जॉच कर रहे थे, उसी समय तीन बङ्गाली युवक वहाँ गए और उन्होंने चपरासी से कहा कि हम साहव से मिलना चाहते हैं। चपरासी ने उत्तर दिया, साहव इस समय काम में व्यस्त हैं, वे नहीं मिल सकते। आप लोग एक पर्चे पर अपना नाम, पता श्रीर उद्देश्य लिखकर दीजिए, तो मैं साहव के पास पहुँचा हूँ। इस पर युवकों ने चपरासी को धका देकर एक श्रोर ढकेल दिया श्रौर कमरे मे घुस गए। तोनी युवकॉ को अकस्मात कमरे में प्रवेश करते देख कर कर्नल कुछ पीछे हट गए। युवकों ने एक साथ ही उन पर पिस्तौल का वार किया। कर्नल वहीं गिर गए। तीनों युवक फिर कमरे से वाहर निकले श्रीर गोलियाँ छोड़ते हुए वरामदे की राह से पासपोर्ट श्रॉिकस में पहुँचे, जो उसी मकान के एक कमरे में है। वहाँ उन्होंने फिर अपने पिस्तौलों में गोलियाँ भरीं। श्रीर एक श्रमेरिकन पाद्बी पर वार किया । परन्तु वह वच गया । इसके वाद वे जुडिशियल सेक्रेटरी के ऑिंफस में घुसे और उन पर भी वार किया। गोली इनकी जॉघ में लगी। परन्तु वे वच गए।

ये दोनों युवक भी ढाका जिले के और श्री० दिनेश के गाँव के पास के ही रहने वाले थे। इस हत्याकाएड के समय ये तीनों श्रद्धां पीशाक में थे। इस समय श्रद्धवारों में भी खबर छपी थी कि विनयकुण्ण ने ही बङ्गाल के इन्स्पेक्टर जनरल मि० एक० जे० लोमैन की हत्या की थी।

श्रन्त में, घाव श्रन्छे हो जाने पर एक स्पेशल ट्रिन्यूनल अदालत के सामने श्री० दिनेश के मामले का विचार श्रारम्म हुआ। श्री० दिनेश ने श्रपने को निर्दोष वताया था श्रीर श्रपने बयान में कहा था कि मैं कौत्हलवरा राइटर्स विलिडक में घुस-गया था । मुक्ते मालूम ही न था, कि यहाँ क्या है। मैं इस-शहर में केवल दो-तीन वार आयां हूँ । इसलिए मुक्ते मालूम भी-न था, कि इसमें कौन-सा ऑफिस है। जब मैं ऊपर गया तो मुक्ते किसी चोज का धड़ाका सुनाई दिया। इस आवाज से डर कर मैं भागा तो किसी यूरोपियन ने मुक्ते गोली मार दी। मेरे पास कोई सूट-केस न था और न मेरा कोई साथी ही था। मेरे पास केवल दस रुपए थे और अपने पिता के पास भागल-पुर जाना चाहता था।

परन्तु २ फरवरी १९३१ को स्पेशल ट्रिच्यूनल ने श्री० दिनेशा को फाँसी की सजा सुना दी।

इसके बाद हाईकोर्ट तथा प्रिवी कौन्सिल में श्रपीखें हुई;, परन्तु सब स्थानों से फ़ैसला बहाल रहा। कलकत्ता हाईकोर्ट के सहृद्य न्यायाधीश जिस्टस बकलैएड ने उसकी कची उमर का ख़्याल करके द्या करने की सिफारिश की थी। परन्तु कोई परिणाम नहीं हुआ। गाँघी-इर्विन सममौते से आशान्वित होकर बङ्गाल की जनता तथा अ, खबारों ने भी सरकार से द्या की प्रार्थना की थो, परन्तु सारा प्रयास अरएय-कृद्न में परिणात हो गया।

' अन्त में उसकी अभागिनी माता की श्रोर से श्रीमान सम्राट महोदय की सेवा में भी एक प्रार्थना-पत्र भेजा गया, परन्तु सरकार ने उसे अपने विशेष श्रधिकार द्वारा रोक लिया। इस कि कि कि विषय में श्री० दिनेश के वकील ने बड़ी लिखा-पढ़ो की; बङ्गाल-सरकार के जुडिशियल सेक ट्री से मिले भी, परन्तु केई नतीजा नहीं निकला!

यद्यपि श्री० दिनेशचन्द्र ने ट्रिट्यूनल के सामने अपने की निर्दोष बताया था और अपने बचाव की चेष्टा की थी, परन्तु फाँसो की श्राज्ञा का उसके शरीर और मन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। मृत्यु से डरने की वह कायरता सममता था। फाँसी की कठीर श्राज्ञा सुनने के बाद से, जैसा कि उसके निम्न-लिखित पत्रों से प्रतीत होता है, उसकी श्रात्मा सदैव श्राध्यात्म जगत में ही विचरण करती थी। वह बड़ी दृढ़ता से श्रपने परिजनों को सान्त्वना दिया करता था। इस द्रिमयान में उसने श्रपनी माता, बहिन श्रीर भौजाइयों को कई पत्र लिखे थे, जिनमें से कुछ नीचे दिए जाते हैं। उसने श्रन्तिम पत्र अपनी स्नेहमयी जननी श्रीर बड़ी बहिन को लिखा था,

अछीपुर सेण्ट्रल जेल

**२६-३-३**१

### -श्रीचरणेषु !

भाभी, कल तुम्हारी विट्ठी मिली । आज माँ और भैया आए थे। भैया से मालूम हुआ, हमारी फाँसी की आज्ञा बहात रक्खी गई है। **⊗**)<a href="#">(@)<a href="#">(")<a href="#">(")<

भाभी, मैं श्रव तुम लोगों से सदा के लिए विदाई चाहता हूँ। यह मैं जानता हूँ, विदाई देते समय तुम लोगें। का हृदय विदीर्ण हो जायगा, किन्तु क्या करूँ विदाई ते। लेनो ही होगो।

श्राज बहुत-सी पुरानी बातें मुमे याद हो श्राई हैं। जिस दिन मैंने तुम्हे अपनो भाभी के रूप मे पाया था, उस दिन से लेकर आज तक की सारी बातें मेरी श्राँखों के सामने नाच रही हैं। मैने दस वर्ष को उस्र से लेकर बीस वर्ष तक तुम्हे अनेक यन्त्रणों दी हैं; वह सभी तुमने स्तेह का अत्याचार समक, हॅसते हुए सह लिया है; तुम कभी मेरे प्रति विरक्त न हुई, कभी तुम कष्ट न हुई। यह तुम अच्छी तरह जानती हो, कि वीमार पड़ने पर तुम्हारे हाथ की बनी हुई बार्जी, श्रीर तुम्हारे हो हाथ का रीधा हुआ भोजन मुक्ते अच्छा लगता था। मुक्ते ही क्यों, हम सबों को तुमने अपने आन्तरिक प्रेम से जीत लिया था। यदि मेरे पास रुपए होते, तो मैं कीन कौन सी चीजें तुम्हें उपहार देता, उसकी उद्भत कल्पना मैं श्रव भी किया करता हूँ। ख़ैर छोड़ो इन सब बातों को, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तर तक तुम्हारे ही समान भाभी मुक्ते मिले।

तुमने मुक्तसे पूछा है, कि ऐसा कौन उपाय है, जिससे मन को शान्ति मिल सके। मैं इस सम्बन्ध में क्या कहूँ ? लेकिन हॉ, मेरे मन में यह बात उठती है, कि हम लोग मृत्यु से बहुत अधिक डरते हैं, इसीलिए मृत्यु के सामने हमें पराजित होना पड़ता है। यदि हम इस भय को जीत सकें तो मृत्यु हमें बहुत

बुच्छ दिखाई पड़ेगी। मृत्यु का भय न कर, हमें उसे प्रशान्त चित्त से वरण करना होगा। और इस तो हिन्दू हैं, मृत्यु का भच करने से वर्म की पहली ही सीड़ी पर हम नहीं चड़ सकते। हम जानते हैं, कि हमारी मृत्यु नहीं होती। यह नश्वर शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। वहीं आत्मा ही तो हम हैं और वही आत्मा भगवान भी हैं। मतुष्य जिस समय अपने आएका पह्चान लेता है, उसी समय वह कह सकता है कि "मैं ही वह हूँ" आग मुक्ते जला नहीं सकती, जल मुमे गला नहीं सकता, वायु मुमे मुखा नहीं सकती, मैं श्रजर हूँ, श्रमर हूँ श्रीर श्रज्यय हूँ। गीता में कहा है-न तो शख इसे काट सकता है, न आग इसे जला सकती है, न जल ं इसे भिगो सकता है श्रीर न हवा इसे सुखा सकती है! यह श्रात्मा श्रद्धेच, श्रदाह्य, श्रक्तेच, श्रशाच्य, नित्य श्रीर सर्व-च्चापी है।

तुम कहागी—"यह सब वार्ते तो में भी जानती हूँ, किन्तु इससे मन को तो शान्ति नहीं मिलती।" मन को शान्ति देने के लिए एकमात्र उपाय है, भगवान को आत्म-समर्पण। शान्ति प्राप्त करने के लिए इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। हम कितना भी जप-तप क्यों न करे, कितना भी तिलक-चन्द्रन-क्यों न करें, किन्तु इससे क्या, हमारे हृद्य में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो सकती हैं? जो भगवान का भक्त है, उसके लिए मृत्यु एक शब्द मात्र है। उनके साय प्रेम किया



स्वर्गीय ५० मदन मोहन मालवीय

हा बङ्गाल के निमाई ने, प्रेमावतार ईसा मसीह ने और हमारे ही देश के उन बच्चें ने, जिन्होंने हॅसते हुए, मृत्यु का आलिङ्गन किया था।

मन के आवेग में आज मैंने बहुत-सी बात लिख डाली हैं। यह जान कर कि तुम लोगों के कष्ट का कारण मैं। हूँ, मुक्ते भी अपने मन में कुछ कम व्यथा नहीं, हुई है। तुम लोग मुक्ते चमा करना।

मेरा साथी इस समय श्रच्छी तरह से है। श्रव दुख-सुख नहीं है। मैं भी श्रच्छी तरह हूं। मेरा प्रेम जानना। इति

--- तुरहारा स्नेह-भाजन देवर

\* \*

श्रतीपुर सेण्ट्रत जेत

१८ जून, १९३१

भाभी,

तुम्हारी लम्बी चिट्ठी मिली। बिना समय आए किसी के जीवन का अन्त नहीं हो सकता। भगवान ने जिसके हाथ में जो कार्य सौंपा है, उसके समाप्त होने पर ही वे उसे अपने पास बुला लेते हैं। कार्य समाप्त होने के पहले वे किसी को नहीं बुलाते।

तुरुहे याद होगा, मैं तुरुहारे वालो को पकड़ कर पुतली नचाया करताथा। पुतली आकर गातीथी—"ऐ सुन्दर वालो कार्ता मुसे क्यों बुलातो हो ?" जिस पुतली का पार्ट समाहित जाता था, उसे फिर स्टेज पर नहीं आना पड़ता था। भगवान भी हम लोगों को उसी पुतली की तरह नवाया करते हैं, हमें प्रत्येक संसारवासी संसार के रङ्ग-मञ्च पर अपना-अपना पार्ट कर रहे हैं। अभिनय समाप्त हो जाने पर हमारा प्रयोजन भी शेष हो जाता है। तब अगवान हमें रङ्ग-मञ्च से हटा ले जाते हैं। इसमें दुख की क्या बात है ?

संसार के किसी धर्म के मानने से आत्मा की अविनश्वरता भी माननी पड़ती है। अर्थीत् शरीर की मृत्यु हो जाने से श्चात्मा की मृत्यु नहीं हो जाती, यह बात स्वीकार करनी पड़ती है। हम हिन्दू हैं और हिन्दू धर्म में इस सम्बन्ध में क्या कहा गया है, यह कुछ-कुछ जानते हैं। मुसलमानी धर्म मे भी कहा गया है, कि मनुष्य जिस समय मरता है उस समय ख़ुदा के फरिश्ते उसकी रूह क़ब्ज करने के लिए आते हैं और मनुष्य की आत्मा की पुकार कर कहते हैं—"ऐ रूह, निकल इस क़ालिब से और चल खुदा की जन्नत में " अर्थात् तुम देह छोड़ कर भगवान के पास चलो। इससे यह माछम होता है कि मुसलमान धंर्म वाले भी यह विश्वास रखते हैं कि मनुष्य की मृत्यु हो जाने से ही उसका सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता। ईसाई धर्म कहता है—"Very quickly there will be an end of thee here, consider what will become of thee in the next world." त्रर्थात्—"तुम्हारे यहाँ के दिन

क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र हो समाप्त होने वाले हैं, अब परलोक की चिन्ता करो, कि वहाँ तुम्हारा क्या होगा।" इससे मालूम होता है, कि ईसाई धर्म वाले भी यह विश्वास रखते हैं कि देह की मृत्यु हो जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। अब इन तीन धर्मों में से किसी एक धर्म पर भी विश्वास करने से, यह मानना पड़ेगा कि हमारी मृत्यु नहों हो सकती। हम अमर हैं। हमें मारने की शिक्त किसी में भी नहीं हैं।

हम भारतवासी बड़े धर्म-प्रवीण होते हैं न। धर्म का नाम हो सुन कर भिक्त के मारे हमारे पिएडतों की शिखा खड़ी हो जाती है, किन्तु तब हमे मृत्यु से इतना भय क्यों है ? क्या वास्तव मे हमारे देश मे धर्म है ? जिस देश मे दस वर्ष की श्रवोध बालिका धर्म के नाम पर एक पवास वर्ष के बूढ़े के साथ व्याही जाती है, वहाँ धर्म कहाँ ? उस देश मे तो धर्म के सुख मे श्राग लगी हुई है। जिस देश मे मनुष्य को स्पर्श करने से मनुष्य का धर्म नष्ट हो जाता है, वहाँ धर्म को गङ्गा मे वहा कर निश्चिन्त हो जाना चाहिए। मनुष्य का विवेक ही सब से बड़ा धर्म है। उसी विवेक की उपेचा कर हम धर्म के नाम पर, श्रधम के स्रोत में श्रपना शरीर हुने। रहे हैं। केवल एक तुच्छ गो के लिए या, ढोल की श्रावाज सुन कर हम भाई-भाई श्रापस में लड़ एड़ते हैं। इससे क्या भगवान हमे बैकुरठ मे स्थान देंगे या खुदा श्रपने बहिश्त मे हमें स्थान देने के लिए तैयार होंगे ?

जिस देश को मैं सदा के लिए छोड़ रहा हूँ, जिसकी धूलि

Showing to the state of the sta का प्रत्येक क्या हमारे विष पवित्र है, उसके सम्बन्ध में ये सब રહફ हम लोग अन्द्री तरह हैं। मेरा प्रेम और प्रणाम प्रहण बातें बड़ी कहर से कही हैं। \_तुम्हारा स्तेह-भाजत हेवर क्रता। वचन हेकर भी में उसकी रचा नहीं कर सका। कहा था, रविवार को आपकी विट्ठी का उत्तर हूँगा, परन्तु से हिन बीत गए। किन्तु इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। सन् १३३७ मणिदीदी, (बङ्गला सन्) ने अपने को १३३८ में लय कर दिया है। तए के सामने पुराने ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। देहों के पुराते पत्तों ते सड़ कर तव-किसल्यों के लिये स्थान खाली कर दिया है। प्रकृति का नियम है, भगवान की विर नवीन सत्य मुिं निरन्तर इसी हुए में प्रकट हुआ करती है। परन्छ हमारे देश में, हम लोगों का क्रायहा क्राव्हा क्राव्हा से ठीक ज्लटा है। यहाँ के बूढ़ों ने, समाज और राष्ट्रीय केन में अपने की अटल-अवल बना लिया है। गहीं तो ये छोड़िंगे ही नहीं, साथ ही समय असमय पर आँखें दिखाएँगे और विहा कर कहेंगे कि बूढ़े होकर आँख, कान और आत्म सम्मान की हत्या किए विता केहि किसी काम करने के योग्य नहीं होता। हमारे देश के तद्युवक भी साँप के सिर पर धूल पह जाते की खार कार्त सुन कर अपना वल और बुद्धि सभी खो डालते हैं। वे यह कभी नहीं विचार करते कि युवको और वृद्धों का ,पथ तथा मत सदैव विभिन्न हुआ करता है। दोनों में मत्येक स्थापित करने के लिए या तो नौजदानों को वृद्ध होना पड़ेगा या वृद्धों को नौजवान। मेरा प्रम स्वीकार कीजिएगा।

फॉसी के एक दिन पहले दिनेश के माता-पिता उससे मिलने के लिए जेल से गए थे। इस मिलन का हश्य बड़ा ही हृद्यप्राही श्रीर कारुणिक था। दिनेश ने वड़ी भक्ति से माता श्रीर पिता के चरणों मे प्रणाम किया श्रीर उनकी चरण-धूलि लेकर सिर और आँखों में लगाया। स्तेहमयी जननी उसके लिए श्राम श्रीर मिठाई ले गई थीं। दिनेश ने प्रेम से पलथी मार कर आम और मिठाइयाँ खाई'। यह दृश्य वड़ा ही मनोरम था। इसके वाद वह उठ कर खड़ा हुआ श्रीर माँ की गोद में लोटने लगा। इसके बाद एक अबीध शिशु की तरह उसने वार-बार माता का मुँह चूमना आरम्भ कर दिया और माता साशु नयनों से उसके शरीर श्रीर मस्तक पर हाथ फेर रही थीं। इसके वाद उसने अन्तिम वार माता के। 'मां' शब्द से सम्बोधित करने की साध पूरी की। माँ पुत्र की गीद में लेकर प्यार कर रही थी, पुत्र 'माँ माँ' चिल्ला रहा था, इतने में निष्द्रर राज-विधान ने याद दिलाया—समय हो गया!

चलने के समय दिनेश के पिता ने पुत्र से पूछा था, क्या तुम्हें कुछ कहना है ? दिनेश ने उत्तर दिया—में वड़ी प्रसन्नता क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के पास जा रहा हूँ। मेरी एकमात्र श्राकांचा थी कि मरने से पहले मातृ-भूमि के स्वतन्त्र देख लेता। परन्तु वह पूरी नहीं हुई।

पिता ने फिर कहा—क्या तुम्हें मालूम है कि यह हम लोगों का अन्तिम मिलन है ?

दिनेश ने उत्तर दिया—मैं जानता हूँ।

इसके बाद उसने माता से क्षमा-प्रार्थना करते हुए कहा— मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया, इसके लिए सुमे क्षमा करना और मेरे लिए शोक न करना।

माता ने कहा—मैं यह दुख सह न सकूँगी।

इस पर दिनेश ने पिता की श्रोर देख कर कहा —दादा, माँ को मेक्सिम गोर्की का जीवन-चरित्र पढ़ कर सुनावें तो यह समक्त सकेंगी कि पुत्र-वियोग का दुख किस प्रकार बदीशत किया जाता है।

इसके बाद माता-पिता सदा के लिए पुत्र से विदा हो गए। यह विदा का दृश्य भी एक अपूर्व दृश्य था। इसका वर्णन करना लोहे की लेखनी का काम नहीं, सहृद्य पाठक स्वयं उसकी कल्पना कर सकते हैं।

८ जुलाई १९३१ को सबेरे चार बजे अलीपुर के सेन्द्रल जेल में औ० दिनेश को फाँसी दे दी गई। फाँसी की तिथि और समय आदि जानने की उसके भाई ने बड़ी चेष्टा की थी। परन्तु अधिकारियों ने साफ जवाब दे दिया कि हमें मालूम नहीं। फाँसी की रहसी गले में डाल लेने पर उसने कहा था—माँ, श्रमार मैं तुम्हारे कष्ट का कारण हुआ हो ऊँ, ते। मुके चमा करना।

फॉसी के बाद जेल के अन्दर ही उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया भी सम्पन्त हुई थी। चिता का धुआँ देख कर लोगों ने अनुमान कर लिया था कि फाँसी हो गई।

श्री० दिनेश श्रीर श्री० रामकृष्ण नाम के एक ऐसे ही श्रपराधों के मुकदमें की पैरवी के लिए बङ्गालियों ने 'दिनेश-रामकृष्ण रत्ता-समिति' नाम की एक संस्था की स्थापना की थी। उसके सेक टेरी श्री० दुर्गापद दास गुप्त ने इस फॉसी के सम्बन्ध में जो विवृत्ति अखवारों में छपवाई थी, वह इस प्रकार थी—

मङ्गलवार को सबेरे चार बजे दिनेश को फॉसी दे दी गई। उस समय वह गाढ़ निद्रा में सो रहा था। इसी समय जेलर ने उसे जगा कर कहा—"तुम्हारे जीवन-नाटक की यवनिका के गिरने का समय हो गया है।" दिनेश ने बड़ी प्रसन्नता से यह समाचार सुना और मट-पट नित्य-कर्म तथा स्नान आदि से निवृत्त हो तथा कपड़े पहन कर जेलर से कहा कि मैं तैयार हूं। अलीपुर के मैजिस्ट्रेट, जेल सुपरिएटेएडेएट, जेलर, तीन हिप्टी-मैजिस्ट्रेट और कई गोरे वॉर्डर फाँसी के समय मौजूद थे। फाँसी-मञ्ज की ओर अग्रसर होते हुए दिनेश ने कहा था—

अक्टिक अ

फॉसी के पूर्व श्रन्तिम चाण तक दिनेश बहुत ही प्रसन्न था। बड़े उत्साह से अप्रसर होकर फाँसी का फन्दा उसने स्वयं अपने गले से डाल लिया था।

जिस समय उसे फॉसी दी गई थी, उस समय सेंग्ट्रल जेल

के आसपास के तमाम रास्तों पर पुलिस का कड़ा पहरा विठाया गया था। गाड़ियों तथा मोटरों का चलना भी वन्द कर दिया गया था। इसके अलावा, उस दिन सारे शहर में पुलिस का विशेष पहरा और पुलिस लॉरियों का 'पेट्रोल' (गश्त) जारी था। शव-संस्कार के अन्त तक जेल के सभी क़ैदी अपने-अपने निवास-स्थानों में वन्द रक्खे गए थे।

फॉसी के कुछ दिन पूर्व श्री० दिनेश गुप्त ने अपनी माँ श्रीर चिहन को दो पत्र लिखे थे, जिनका श्रविकल श्रनुवाद नीचे दिया जाता हैं:

माता के नाम पत्र

सेएट्ल जेल, श्रलीपुर

३० जून, १९३१

माँ.

यद्यपि यह सोचता हूँ, कि कल सबेरे ही तुम श्राश्रोगी तथापि नुम्हे पत्र लिखे विना नहीं रह सका। शायद तुम सोचती होगी को 'भगवान बड़े निष्ठुर हैं, तुमने इतनी कातर प्रार्थना की, तो भी उन्होने न सुनी! निश्चय ही वे बड़े पापाण-हृदय हैं, किसी का हृदय-विदारक आर्तनाद भी उन के कानों तक नहीं पहुँचता।' भगवान क्या हैं, यह मैं नहीं जानता, उनके स्वरूप की कल्पना करना मेरे लिए सम्भव नहीं है, परन्तु इतना तो अवश्य हो सममता हूँ, कि उनको सृष्टि मे कभी अविचार नहीं हो सकता। उनके विचारालय का द्वार सदैव खुला रहता है, उनका विचार-कार्य नित्य ही जारी रहता है।

उनके विचार पर श्रविश्वास न करना, उसे सन्तुष्ट-चित्त से सिर

मुका कर स्वीकार कर लेने की चेष्टा करना, किस उद्देश्य से

वह क्या करते हैं, यह भला हम लोग कैसे समभ सकते हैं ?

मृत्यु के। हम बहुत बड़ा रूप देकर देखते हैं, इसी से वह हमे भयभीत कर सकती है। ठीक, जैसे छोटे बच्चे 'होवा' से ढरते हैं। जिस मृत्यु का स्वागत एक दिन सभी को करना पड़ेगा, वह हमारे हिसाब से दे। दिन पहले ही आ जाती है, बस, इसीलिए हम इतने विज्ञुब्ध, इतने चक्रत हो रहे हैं? वह विना सूचना दिए ही आती है, परन्तु इस रामय सूचना दे कर आ रही है! तो क्या इसलिए हम उसे अपना परम शत्रु समम्में? यह भूल है, सरासर भूल! मृत्यु ने मित्र रूप में ही सुमे दर्शनं विद्या है। मेरा प्यार और प्रणाम स्वीकार करना।

तुम्हारा,

'नसू' (दिनेरा)

# क्का बहिन के नाम पत्र

सेष्ट्रल जेल, त्रलीपुर ३ जुलाई, १९३१

मिण दीदी,

### श्राज तुम्हारा पत्र मिला।

जिन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन्हीं के भाग्य में अशेष दुःख भी बदा होता है। यह तो नहीं जानता, कि उन दुखो की वर माला पहनने का सौभाग्य और शक्ति कितने लोगों की प्राप्त होती है, जिन्हें होती है, उनका जीवन सार्थकता से परिपूर्ण हो उठता है।

परमात्मा जिसे अपने कार्य के लिए चुन लेते हैं, उसके सारे सुख-सम्पद को धूल में मिला कर उसे पथ का भिखारी और रिक्त कङ्गाल बना देते हैं। वह जिसे वरण करते हैं, मरण-माला भी उसी के गले में पहना देते हैं। वह माला क्या के ई साधारण वस्तु है ?

यह न तुम्हारा हार देव, यह है तेरी तलवार! अग्नि शिखा की लपटें इसमें, करतीं वज्र प्रहार! हाय! कैसी तेरी तलवार!

श्रानन्द का उपभोग करना इस जीवन में बड़ी बात हो सकती है। परन्तु उससे भी बड़ी बात है, दुःखों का श्रातिङ्गन करना! श्रान्दन ते। सभी भोग सकते हैं, परन्तु श्रपनी इच्छा . से दुःख का बोफ उठाने के लिए कितने तैयार हैं? जो शिक्तयों का मूल खोत है, वह अपने कार्य का भार सौंपता है, उसे दुख को डोने को शिक्त भी प्रदान करता है! अन्यथा वह उस गुरु-भार को एक चण भी कैसे डो सकता ?

जिसमें जीवन है, श्रेय का स्वागत करने की जिसमें श्रद्धा है, वह क्या कभी 'उनके' महाशङ्क की आह्वान-ध्वित को सुन कर स्थिर रह सकता है ? संसार की क्या मजाल है—इस मिध्या-मोह में कहाँ ऐसा बल है, जो उसे रोक सके ? उसके आह्वान में कौन सी शक्ति है—मैं नहीं जानता!

मै तो केवल इतना ही जानता हूँ कि—
जो तेरा भाह्नान-गीत सुन छेते हैं एक वार,
विश्व विसर्जन कर; सङ्कट में कूद पड़ें मॅझधार।
हिय अञ्चल फैला, स्वागत करने कर्ष्टों का हार,
मृत्यु गर्जना में तेरी सुनता सङ्गीत उदार!

प्यारी दीदी! आज बिदा दो !! शायद आज का यह मेरा अन्तिम प्रणाम है !!!

स्नेहभाजन

—दिनेश

कपर जिन पत्रों तथा कविताश्रों का उल्लेख किया गया है, दे-बज्जला में लिखे गए थे। पाठकों के लामार्थ उनका हिन्दी श्रनुवाद कर दिया गया है। श्री० दिनेश की श्रन्तयेष्टि हिन्दू रीत्यनुसार कलकते के नीमतल्ला घाट श्मशान के पुरोहित द्वारा कराई गई थी। श्रिधिक कारियों ने कुपा करके भाई श्री० यतीश गुप्त को चिता के पास तक जाने दिया था। परन्तु उनसे यह शर्त करा ली गई थी कि—(१) मैजिस्ट्रेट के साथ जाना होगा श्रीर मैजिस्ट्रेट के साथ जाना होगा श्रीर मैजिस्ट्रेट के साथ ही चला श्राना होगा, (२) संस्कार-व्यापार में ने किसी श्रकार का हस्तन्तेप नहीं करेगे श्रीर न श्रानेश में श्राकर कुछ करने पाएँगे। (३) चिता-भस्म नहीं ले जा सकेंगे। श्री० यतीश गुप्त ने प्रार्थना की थी कि जेल से सटी हुई काली गङ्गा में ग्रुट्टी भर भस्म डालने की श्रनुमित दे दी जाए, परन्तु यह प्रार्थना भी स्वीकृत नहीं हुई। श्रन्त मे मैजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि चिता-भस्म उनके सामने ही गङ्गा में बहा दी जाएगी। इसके बाद जिला मैजिस्ट्रेट के साथ ही श्री० यतीश गुप्त जेल से बाहर श्रा गए!!

#### . . .

## सरदार भगतसिंह

रदार भगतिसह जिस वंश के गौरव थे, वह गत पश्चीस वर्षों से अपनी देशभिक और क़ुर्बानियों के लिए काफी स्याति प्रप्त कर जुका है। कहते हैं, इस ख़ानदान के रक्त में कुछ ऐसे बीज हैं, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति परतन्त्रता की हवा में रहना पसन्द नहीं करता। आपके पूच्य पिता सरदार किशनसिंह पञ्जाब के विख्यात देशभक्तों और स्व० लाला लाजपत-राय के साथियों में हैं। आपके इतिहास-प्रसिद्ध चचा स्वर्गीय सरदार अजीतसिंह को कौन नहीं जानता ? आपके दूसरे चचा सरदार स्वर्णसिंह की देशभक्ति की कहानी भी पञ्जाब के प्रत्येक घर में कही और सुनी जाती है।

सरदार भगतसिंह का जन्म १३ असौज, सम्बत् १८६४ शिनवार को लायलपुर (पठ्जाब) के बड़ा नामक श्राम में हुआ था। आपके जन्म से कई महीने पूर्व आपके पिता तथा आपके दोनें चचा—सरदार अजीतिसिंह और सरदार स्वर्णसिंह पञ्जाब से भाग कर नेपाल चले गए थे। परन्तु जिस रोज सरदार का जन्म हुआ और लोग उनकी दादी को बधाइयाँ दे रहे थे, ठीक उसी समय आपके चचा सरदार स्वर्णसिंह जी घर आ पहुँचे। परन्तु सरदार किशनसिंह जी जेल मे थे। आपके पास पुत्र उत्पन्न होने की ख़बर पहुँची, तो बड़े खुश हुए और ईश्वर को धन्यवाद दिया।

सरदार भगतसिंह की दादी श्रापको बहुत प्यार करतीं तथा श्रापको 'भागोंवाला' श्रथीत् भाग्यवान कहा करती थीं इसीसे श्रापका नाम भी 'भगतसिंह' रक्खा गया था।

सरदार की बाल्यावस्था का अधिकांश समय आपकी दादी तथा आपकी माता की निगरानी में गुजरा। इन दोनों सिह्जाओं के धार्मिक आदशों का बालक मगतसिह पर काफी प्रभाव पड़ा। आपको मेधा-शक्ति भी अच्छी थी, इसलिए तीन कि की अवस्था में ही आपको गायत्री मनत्र याद हो गया। इसके बाद जब इनकी उम्र पाँच वर्ष की हुई, तो गाँव के आइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे गए। यहाँ आपने कई साल तक शिला प्राप्त कर बड़ी सफलता के साथ प्राइमरी परीला पास की।

प्रारम्भिक पाठशाला में भरती होने के कुछ दिन बाद ही आपको एक बार अपने घर वालों के साथ लाहौर जाने का अवसर मिला। ये लोग वहाँ सरदार किशनसिंह के परम मित्र लालो आनन्दिकशोर के यहाँ उतरे थे, लाला जी ने बड़े प्यार से भगतसिंह को गोद में बिठा लिया आर कथेलों पर थपिकयाँ देते हुए पूछा—तुम क्या करते हो ?

बालक ने अपनी तोतली बेाली में इत्तर दिया—मैं खेबी करता हूँ।

लाला जी-नुम बेचते क्या हो ?

बालक-मैं बन्दूकें वेचता हूँ।

यह बातचीत इतनी प्यारी थी, कि इसका जिक कभी-कभी जनके बड़े हो जाने पर भी हुआं करता था। लड़कपन में भगतिसह बड़े चतुर, चपल और खिलाड़ी थे। लड़कपन में ये किवाजी की तरह दल बना कर अपने साथियों के साथ युद्ध-कीड़ा किया करते थे। आपको वीरतापूर्ण खेलों से अधिक श्रेम था।

#### 

लड़कपन में सरदार भगतिंह की तलवार, बन्दूक से बड़ा त्रेम था। एक वार अपने पिता के साथ खेतों की ओर गए। किसान खेतों में हल चला रहे थे। बालक भगतिंह ने पिता से पूछा, ये क्या कर रहे हैं ? पिता ने समकाया—'हल से खेत जीत रहे हैं। इसके वाद अनाज बोएंगे।' इस पर भीले वालक ने कहा—अनाज तो बहुत पैदा होता है, मगर तलवार-बन्दूक सब जगह नहीं होती। ये किसान तलवार-बन्दूक की खेती क्यों नहीं करते ?

लाहीर-षड्यन्त्र वाले मुक़द्में में, एक दिन सरकारी वकील के किसी कथन पर सरदार भगतिसह को हॅसी आ गई। इस पर सरकारों वकील ने अदालत से शिकायत की कि सरदार भगतिसह हॅस कर अदालत की तौहीन कर रहे हैं। सरदार ने हॅस कर उत्तर दिया—"मुमें तो ईश्वर ने हॅसने के लिए ही पैदा किया है। मैं तमाम जिन्दगी हँसता रहा हूं, हॅसता रहूँगा। आज अदालत में हॅस रहा हूं, और ईश्वर ने चाहा तो फॉसी के तखते पर भी हॅसूँगा। वकील साहव इस समय तो मेरे हॅसने की शिकायत कर रहें हैं, परन्तु जब मैं फाँसी के तखते पर हैं सूँगा, तब किस अदालत से शिकायत करेंगे ?"

प्राइमरो परीचा पास करके भगतिसंह लाहोर चले आए और द्यानन्द एङ्गलो-वैदिक विद्यालय में शिचा पाने लगे। यहाँ आपने नवीं कचा तक शिक्षा प्राप्त की। इसी समय सन् १९२१ में माहत्मा गाँघी ने असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया। सारे देश में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का बहिष्कार आरम्भ हुआ, इसलिए भगतसिंह ने भी डी० ए० वी० स्कूल छोड़ दिया और लाहौर के भारतीय विद्यालय में चले श्राए। उस समय इस स्कूत के प्रधान प्रबन्धकर्ता स्व० साई परमानन्द जी थे। श्रापने भगतिसंह की परीचा लेकर इन्हे एफ० ए० क्वास मे भर्ती कर लिया। सन् १९२३ मे आपने एफ० ए० की परीचा पास की और इसी समय श्रापकी श्री॰ सुखदेव तथा अन्यान्य क्रान्तिकारियो से जान-पहचान हुई। इघर घर वालो ने आपके विवाह का प्रबन्ध किया। कई जगह से बातचीत त्रारम्भ हुई। परन्तु इसकी खबर सरदोर को मालूम हुई तो उन्होंने चट बोरिया-बिस्तर उठाया श्रौर लाहीर छोड़ कर अन्यत्र चले आए। कई दिनों के बाद आपके पिता को एक पत्र मिला, जिसमे लिखा था, कि मैं विवाह नहीं करना चाहता, इसी से घर छोड़ दिया है। आप मेरे लिए कोई चिन्ता न करें। मैं बहुत श्रच्छी तरह से हूँ। अस्तु।

लाहीर से भाग कर आप दिल्लो आए और वहाँ के 'अर्जु न' नामक हिन्दी-पत्र के कार्यालय में सम्वाददाता का कार्य करने लगे। इसके बाद कानपुर आए और 'प्रताप' में काम करने लगे। यहाँ आप बलवन्तसिह के नाम से विख्यात थे और इसी नाम से 'प्रताप' में लेख आदि भी लिखा करते थे। हिन्दी भाषा से आपको विशेष प्रेग था और लिखते भी सुन्दर थे।

इस साल गङ्गा और जमुना निद्यों में भगङ्कर बाह आई

थी। संयुक्त प्रान्त के कई स्थानों में गाँव के गाँव इस भयद्वर बाद के कारण तबाह हो गए थे। श्री० बटुकेश्वर दत्त उन दिनों कानपुर में ही रहते थे। बाद-पीड़ितों की सहायता के लिए उन्होंने एक समिति स्थापित की, सरदार भगतिसंह भी इस समिति के सदस्य बने श्रीर बड़े उत्साह से बाद-पीड़ितों की सेवा की। बहुत दिनों तक एक साथ रह कर कार्य करने के कारण श्री० बटुकेश्वरदत्ता से श्रापकी घनिष्टता भी खूव बढ़ गई। इन दोनों युवको की सेवाश्रों का कानपुर को जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लोग इन्हें बड़ी श्रद्धा की हिंदर से देखने लगे। विशेषतः कानपुर के विख्यात राष्ट्र-सेवक स्वर्गवासी श्री० गणेशशङ्कर विद्यार्थी इनके कामों से अत्यन्त प्रसन्न हुए श्रीर भगतिसंह को एक जातीय स्कूत का हेड-मास्टर नियुक्त करा दिया।

इसी समय सरदार किशनसिंह जो को खबर मिली कि भगतसिंह कानपुर में हैं। उन्होंने अपने एक मित्र को तार दिया कि भगतसिंह का पता लगा कर कह दो कि उनकी माता अत्यन्त बीमार है।

माता की बोमारों का समाचार सुनते हो सरदार भगति हैं पद्धाव के लिए रवाना हो गए और पिता को तार भी दे दिया कि मैं आता हूँ। इन दिनों 'गुरु का वाग़' वाला इतिहास-प्रसिद्ध अकाली आन्दोलन आरम्भ था। सारे पक्षाव में एक तहलका-सा मचा हुआ था। सत्याप्रही अकालियों का जत्था

हर्दर मे 'गुरु का बारा' की और बढ़ रहा था। परन्तु कुछ क्षं हुल्यों दल इस झान्दोलन के विरुद्ध था। उसे यह **3**80 ज्ञान्दोत्तन फूटी अॉखो भी अन्द्या नहीं तारीता था। इसिलए हत्होते निश्चय किया कि बड़ा प्राम की ओर से अकाली जत्थे का स्वागत न किया जावे और उन्हें यहाँ ठहरने तक न दिया जाए। कुछ लोगों ने इस बात की खबर सरदार किशनसिंह को, जो उन हिनो किसी कार्यवश लाहीर में थे, दी। उत्तर में सरदार साहब ते लिखा कि भगत वहाँ मौजूद है। वह जत्थे के ठहरने और 'लड़र' (भोजत) का सब प्रवन्ध कर लेगा, आप लोग किसी सुयोग्य पुत्र ने पिता के इस आदेश और इच्छा का पूर्णातया वालन किया। बड़ा में जत्थे का खूब स्वागत हुआ। लझर का यात को विन्ता न करें। प्रबन्ध भी बड़ी धूमधाम से हुआ। विरोधी दल अड़ड़ा लगाने से बाज नहीं आया। परन्तु सरदार भगतिसंह के सामने उसकी एक न वली। सरदार भगतिसह ने स्वयं आटा और वी ह्मसे गॉव वाले और भी हत्साहित हुए। जत्थे को १०१) हपए की एक श्रेली भेट की गई। भगतिसिंह ने इस अवसर पर एक छोटी सी वकृता हेकर, सत्यामह-सिद्धान्त को क्रार्थ-रूप मे परिणत करने के लिए उन्हें वायलपुर में सरहार भगतसिंह ने एक वसृता ही और क्रवंकता में भि० हे नाम के एक ग्राङ्गरेख को गोली मार हेने वधाई दी।

काले श्री० गोपीनाथ साहा की प्रशंसा की। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट की श्रीर लायलपुर में श्राप पर मामला चला। श्रापके पिता भी चाहते थे कि भगतिसह को थोड़ा-सा जेल का श्रनुभव हो जाय, परन्तु श्रवसर न मिला। इसके बाद भगतिसह लाहौर चले श्राप श्रीर वहाँ से कानपुर होते हुए वेलगाँव कॉइनरेस में चले गए।

कॉहरेस से लौटने पर आपने अमृतसर के 'अकाली' नामक अखवार के कार्यालय में काम करना आरम्भ किया और वल्-वन्तिसंह के नाम से बहुत दिनों तक 'अकाली' का सम्पादन करते रहें । इसी बीच में आप किसी काम से लाहोर आए । पुलिस आपकी तलाश में थी । इसलिए लाहोर आते ही आप गिरक्तार कर लिए गए और छः हजोर की जमानत पर छोड़े गए।

सन् १९२७ मे, अपने पिता की आज्ञा से सरदार ने लाहौरवासियो. को विशुद्ध दूध पहुँचाने के लिए एक स्कीम तैयार की
और लाहौर के पास ही एक गाँव मे एक युहत् 'डायरी कॉर्म'
(दूध का कारखाना) स्थापित किया । यह कारखाना कुछ दिनों
तक बहुत अच्छी तरह चला । परन्तु भगतिसह के जीवन का
उद्देश्य दूध वेचना न था, श्रतः वे किसी उद्देश्य से एक सप्ताह
के लिए एकाएक ग्रायब हो गए। यह बात आपके पिता जी को
बहुत बुरी मालूम हुई और जब आप वापस आए तो पिता ने
नाराज होकर आपकी पीठ पर दो सोंटे रसीद किए। फलतः इसी
समय से 'डायरी फॉर्म' की भी इतिश्री हो गई।

सन् १९२८ में सरदार भगतसिंह ने पञ्जाव के शाहन्शाह

आज़ादी के पर्वाने चक नामक स्थान मे रहना आरम्भ किया । इस दरमियान मे वे कभी-कभी लाहीर भी त्राते श्रीर हक्तों श्रीर महीनों तक लापता रहते । इसी समय सरदार किशनसिंह के किसी मित्र ने कहा कि अगर आप भगतसिंह को हमे सौंप दें तो मैं आपको एक हजार रुपए मासिक दिया करूँ। पिता ने यह बात स्वीकार कर ली। भगतसिंह नौकरी करने के लिए घर से चले, परन्तु इसके बाद से फिर पता न चला कि कहाँ गए, किघर गए। इसके बाद विगत ८ अप्रैल, सन् १९२९ को दिल्ली मे एसेम्बली बम-केस मे आपकी और आपके साथी श्री० बहु-

केश्वरदत्त की गिर,फ्तारी हुई। मामला चला श्रीर न्यायालय ने आपको आजीवन कालेपानी की सजा दी। इस मामले मे अदा-तत के सामने आपने जी वक्तव्य दिया था, उसमे एसेम्बली मे वम फेकने का उद्देश्य बताते हुए श्रापने कहा था कि "समस्त देश के विरोध को ठुकराते हुए सरकार ने साइमन कमीशन भेज कर श्रपने वहरेपन का जो परिचय दिया है, इसी की दूर करने की इच्छा से हमने यह बम फेंका है। वास्तव मे हमारा उद्देश्य किसी की हत्या करना न था।" परन्तु इतने पर भी आप पर तथा श्री० बहुकेश्वर पर हत्या की चेष्टा का अपराध लगाया

गया और दोनों को उपर्युक्त द्गड दे दिया गया। जिस समय मशहूर साइमन कमीशन भारत के कई स्थानों में भ्रमण करता हुआ लाहीर पहुँचा था, उस स्वयं उसके विरोध में वहाँ के नागरिकों ने एक जुलूस' निकाला था श्रीर उसके

अध्यक् थे, पञ्जाव-केसरी स्वर्गवासी लाला लाजपतराय। इस जुलूस को तितर-वितर करने के लिए, लाहौर की पुलिस ने मि० सॉएडर्स नाम के एक पुलिस कर्मवारी की अध्यक्ता में जुलूस वालों पर लाठियाँ चलाई थीं। स्व० लाला जी को भी चेाट लगी थी, और इसके परिणाम-स्वरूप विगत १७ नवम्बर सन् १९२८ को लाला जी का स्वर्गवास हो गया। इस घटना के ठीक एक महीने बाद १७ दिसम्बर को मि० सॉएडर्स और सरदार चाननसिंह को गोली मारी गुई और उन दोनों का देहान्त हो गया। पुलिस के सन्देह हुआ कि इस काएड से सरदार भगतसिंह का भी सम्बन्ध है, इसलिए पुलिस उन्हें द्वांट रही थी। इतने में एसे-न्वली बम-काएड हुआ, जिसका उल्लेख हम ऊपर कर आए हैं।

एसेन्बली वम-विश्राट के बाद पुलिस के। पक्षाव में किसी वम के कारजाने का सन्देह हुआ। वह और वड़ी मुस्तैदी से इस वात का पता लगाने लगी। अन्त में १६ अप्रैल १९२९ के। लाहौर के काश्मीरी बिल्डिङ में उसे एक वम का कारजाना मिला और सरदार भगतसिंह के साथी श्री० सुखदेव गिरफ्तार किए गए। इस कारजाने के मिलने के साथ ही पुलिस ने घोषणा की कि इसके साथ ही भयद्भर पड़्यन्त्र भी है और इस पड़्यन्त्र से सरदार भगतसिंह का भी सम्बन्ध है। अन्त में पड़्यन्त्र सम्बन्धी मुक्तदमा आरम्भ हुआ और मि० सॉएडर्स तथा सरदार चाननसिंह की हत्या का अपराध सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु और श्री० चन्द्रशेखर 'आजाद' पर लगाया गया। रायसाहव परिडत श्रीकिशन स्पेशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में लाहीर पड्यन्त्र का मामला पेश हुआ। इस मुकदमें के दौरान में समय-समय पर सरहार भगतिंह ने जो वान कहीं और जो काम किए, वे इतिहास में अनुपम हैं। जेल के कछीं को दूर कराने के लिए आपके साथी श्री० यतीन्द्रनाथ ने तो जेल में अनशन करके अपनी विल दे ही। इसी वीच में सस्याग्रह-आन्द्रोलन प्रारम्भ हुआ और गवर्नर-जनरल लॉर्ड इविन ने इस मुकदमें को जल्दी समाप्त करने के लिए एक खास ऑडिनेन्स बना कर तीन जजों का एक द्रिज्यूनल कायम कर दिया। इस द्रिज्यूनल में मामला फिर से चालू हुआ। अदालत के रूख को देख कर अभियुक्तों ने मुकदमें में हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया। इन लोगों ने सफाई भी नहीं ही। आखिर इन लोगों की गौर-मौजूदगी में अदालत ने हुक्म भी सुना दिया। इस केस के दौरान में पूरे ११४ हिन अनशन-जन करके सरदार भगतिंद्द ने सारे संसार को चिकत कर दिया था!

७ अन्दूबर, १९३० को सरहार मगतसिंह, श्रीयुत सुखदेव और श्रीयुत राजगुरु को फाँसी की सदा दे दी गई। द्रिव्युनल ने फाँसी की तारीख भी मुक्तर्र कर दी और फाँसी के वॉरस्ट भी बना दिए। खास ऑिंडनेन्स होने के कारण इस मामले की अपील हाईकोर्ट में नहीं हो सकी। हाईकोर्ट में इस बात की अपील की गई कि वॉयसरॉय को ट्रिब्यूनल बनाने का कोई अधिकार नहीं था—पर वह अपील खारिज कर दी गई। प्रिवी- काउन्सित में अपीत की गई, पर वह भी नामञ्जूर हुई। हाई-कोर्ट में वकीतों ने अपीत की, कि फॉसी की सजा रह कर दी जाय, पर वह भी नामञ्जूर हो गई।

ट्रिच्यूनल ने फाँसी देने की तारीख अक्टूबर १९३० में मुकर्र की थी-वह तारीख निकल गई। उघर ऑहिंनेन्स का समय समाप्त हो जाने से ट्रिच्यूनल भी समाप्त हो गया। वकीलो ने हाईकोर्ट मे अपील की कि भारतीय द्ग्ड विधान के अनुसार श्रव उन्हें फॉसी दिलाने का किसी को अविकार नहीं है। पर यह ऋपील भी न मानी गई। सरदार भगतसिंह की ऋोर से दया की प्रार्थना करने के लिए एक अपील वॉयसरॉय के नाम लिखी गई, पर सरदार ने दया की भीख माँगना अस्वीकार करके हस्ताचर करने से इनकार कर दिया । यह दरख्वास्त श्रीर लोगों की श्रोर से भेजी गई, पर वॉयसरॉय ने इसे मक्ष्र नहीं किया। आपके साथी श्री० चन्द्रशेखर 'आजाद' को पकड़ने की पुलिस ने वहुत कोशिश की, पर वे पकड़े न जा सके। पॉच हजार का पारितोषक भी उन्हें पकड़ा न सका। आखिर २७ फरवरी १९३१ को प्रयाग में वे पुलिस से भिड़कर और गाली मार कर मर गए। सरदार भगतसिंह कें। फॉसी से बचाने के लिए एक बार फिर हाईकार्ट से अपोल की गई, पर वह भी मञ्जूर न हुई।

महात्मा जी ने लॉर्ड इविन से कई दिन तक बातचीत करके सन्धि की शते तय की श्रीर उनके श्रनुसार ४ मार्च की सत्या-

名) - (名) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - यह श्रान्दोलन स्थगित कर दिया गया। इन शती में महात्मा जी ने वॉयसरॉय से यह समभौता भी किया था कि इन्हें फाँसी श्रभी न लगाई जाय। इस सम्बन्य में महात्मा जी का पड्यन्त्र-'कारियों की जान वचाने का उद्योग तो निष्फत्त हुआ ही, वॉयस-रॉंय का सममौता भी पूरा न हुआ। जब सरदार भगतसिंह को महात्मा जी.के उद्योग का पता लगा तो श्रापने स्पष्ट कह दिया कि महात्मा जी हमें नहीं बचा सकते । हम राजवन्दी हैं। सरकार को चाहिए कि या तो हमें लड़ाई समाप्त होने पर छोड़ दे या गोली से उड़ा दे। हमें फाँसी लगाना, हमारा अपमान करना है। लाखों श्राद्मियों के हस्ताच्तर से जो श्रपील की गई, उसका भी कोई फल नहीं हुआ, महात्मा जी की वात भी नहीं मानी गई। इस प्रकार लोकमत का निराद्र करते हुए सरदार भगत-सिंह, श्री॰ सुखदेव श्रीर श्री॰ राजगुरू को २३ मार्च, १९३१ को रात को पौने श्राठ वजे फॉसी पर चढ़ा दिया गया। इन नवयुवकों ने हँसते हँसते फाँसी की रस्सी की चूमा और "इन्क्रलाव जिन्दाबाद" के नारे लगाते हुए परम-धाम की सिधार गए। फाँसी के समय सरदार की उझ कुल २३ वर्ष की थी!

'जेल मेनुञ्चल' के अनुसार फॉसी देने का नियम प्रातःकाल है, पर सरदार और उनके साथी रात के अन्धकार में लटकाए गए। उनके ,निकट सम्बन्धियों और प्रियजनों के लिए उनसे अन्तिम भेंट करने की भी वाच्छनीय सुविधा नहीं दी गई। चहाँ तक कि प्रदर्शन के भय से उनकी लाशें भी उनके घर वालों को नहीं दो गई, और रातोंरात मोटर-लॉरियो में भर के वे लाहौर से प्रायः चालीस मील की दूरी पर सतलज नदी के किनारे ले जाकर चुपचाप जला दी गई। उनके भस्मावशेष से भी इतना भय किया गया कि वह सतलज की मक्तवार में अवाह कर दिया गया !!!

× × ×

सरदार मगतिसंह ने फॉसो के पूर्व अपने छोटे भाई के नाम जो पत्र लिखा था, वह इस प्रकार था : अबीज कुलतार,

श्राज तुम्हारी श्रॉखों में श्रॉसू देख कर बहुत रख हुआ। तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था, तुम्हारे श्रॉसू मुफ्त से बर्दाश्त नहीं होते।

ब र्खुदीर हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना, श्रीर सेहत का ुक्याल रखना।

हौसला रखना, श्रौर क्या कहूं :

उसे यह फ़िक्र है हरदम नया तर्ज़े जफ़ा क्या है, हमें यह शौक़, देखें तो सितम की इन्तहाक्या है? घर से क्यों ख़फ़ा रहें चर्ज़ का क्यों गिला करें, सारा जहाँ उदू सही, आओ मुक़ावला करें! कोई दम का मेहमाँ हूँ, ऐ अइले महफ़िल, चिरारों - सेहर हूँ, बुझा चाहता हूँ! भेरी हवा में रहेगी ख़्यांक को बिजली, यह मुक्ते खाक है, फ़ानी रहे या न रहे! श्रच्छा श्राज्ञा! "खुश रहे। श्रहते वतन हम तो सफर करते हैं।" हौसले से रहना। नमस्ते!

> तुम्हारा भाई, —भगतसिंह





# याज़ादी के पर्वाने

षरिशिष्ट



### भारत की स्वाधीनता-साधना

हिंसात्मक ग्रान्डोलन का संजित इतिहास

विचार-वैचित्र्य के कारण विदेशियों के आक्रमणों से वचने के लिए भारत ने कोई सङ्गठित चेष्टा नहीं की तथापि यह मानना ही पड़ेगा, कि समय-समय पर स्वाधीनता के उपासकों ने अपने धर्म, सम्यता तथा अपनी राष्ट्रीय-विशेषता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व तक अर्पण कर देने में भी आनाकानी नहीं की । विश्व-विजयी सिकन्दर से लेकर, मुसलमानों के आक्रमण-काल तक का भारतीय इतिहास भारतीय वीरेंं के अद्भुत सारमोत्सर्ग की कथाओं से भरा पड़ा है। मुसलमानी राजत्वकाल में भी भारत ने अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए यथेष्ट चेष्टा की थी।

कौन नहीं जानता कि राजपुताना के स्वतन्त्रता प्रेमी वीरों ने अपनी मातृ-मूमि की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए केवल अपना ही नहीं, बल्कि अपने बचों और खियों-तक का बलिदान कर दिया था! स्वतन्त्रता का वह अनन्य-पुजारी अपना राज बिहासन छोड़ कर मृत्वे बचों और अस्पर्यन्पत्रया राजराजेश्वरी के साथ, एक-दो नहीं, लगातार पर्चास वर्षों तक बनें की ख़ाक छानता रहा। गुलाव के फूल-से भी कोमल बचों को भूख से तढ़पते देखा, बास की रोटी के लिए उन्हे बिलखते देखा, कोमल-शय्या पर विश्राम करने वाले अपने कलेंजे के दुकड़ों को पत्थर की कठिन और ख़ुरख़ुरी चट्टानें पर सोते देखा, कक्कड़ोंले रारतें पर चलने के कारण नवनीत-कोमल पैरों से रक्त की धारा बहते देखा; परन्त

(B) - (B) -अपने प्रण से विचलित नहीं हुआ। दिल को दहला देने वाली मुसीबतें। का सामना किया, परन्तु स्वतन्त्रता के कौस्तुभ-मणिमाल को एक क्षग के लिए भी वक्षस्थल से अलग नहीं किया। वह कोमलाङ्गी रमणियाँ, जिनकी रूप-राशि से राजमहरू उद्धासित हो उठता था, स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए नङ्गी तलवारे लेकर रात्रु सागर में कूद पड़ी थी। माताओं ने अपने दुध-सुँहे बचों की कमरें। में अपने हाथें। से तलवारें बाँध कर उन्हें समर-क्षेत्र, में भेजा था। नव-विवाहिता वधू ने अपनी तमाम आशा और हृदय के मधुर अरमानें को हॅसते हॅसते मातृ-भूमि के चरणें। पर अर्पित कर दिया था। हजारेां चीर बालाएँ जातीय सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए आग की गगनजुम्बी लपटों से लिपट गई थीं। आह ! उन जौहर ज्ञत-धारिणी देवियों के आत्मोत्सर्ग की कथा किस कठोर हृदय की काँखों को अश्रुसिक्त नहीं कर देती ? स्वतन्त्रता के छिए इतना त्याग र्कस जाति ने स्वीकार किया है ? किस जौहरी ने उस महारत का इतना मुल्य दिया है, जितना राजप्ताना ने दिया है। स्वतन्त्रता की रक्षा में इस महातीर्थ के कण कितनी बार रक्त-रिक्षत हुए हैं, इसका हिसाब कौन बतलाएगा ? स्वतन्त्रता के लिए राजपूताना कितनी बार पुरुष-शून्य हो चुका है, कौन नहीं जानता है ? महाराणा-प्रताप, छत्रपति शिवाजी, -राणा राजसिह और राठौर-वीर दुर्गादास की क्षमर कीर्तियाँ देश की विद्धस स्वाधीनता की रक्षा का उद्योग ही तो हैं । गुरु गोविन्दिसह, वीरवर फत्ता, प्रतापादित्य आदि महावीरों ने भी इस सम्बन्ध में स्तुत्य प्रयत किया है। महारानी उद्दमीबाई, ताँतिया टोपी, बाबू कुँबरसिंह और नाना साहब के कारनामें भी किसी से छिपे नहीं हैं। इतिहास साक्षी

है कि इन प्रात. स्मरणीय वीरों ने स्वतन्त्रता देवी के चरणों पर श्रपना सर्वस्व उत्सर्ग कर दिया है। यद्यपि हमें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा, कि यदि समस्त राष्ट्र को सङ्गठित कर के देश को परतन्त्रता के वन्धन से सुक्त करने की चेष्टा की गई होती, तो शायद यह दिन देखने को नहीं मिळते। परन्तु वास्तव में उस समय को परिस्थिति ही कुछ और थी, सङ्गठन के इतने साधन भी मौजूद न थे और न उन वीरों को हसके लिए यथेष्ट सुयोग ही प्राप्त हुआ था। अस्तु।

सन् ५७ के बाद्

सन् १८५७ के गृदर के बाद से भारत में शान्ति रही। सरख हृदय, निरीह भारतवासियों को परछोकवासिनी महारानी विक्टोरिया के उस घोषणा-पत्र पर, जिसे उसने गृदर की समाप्ति के बाद प्रचारित कराया था, अगाध विश्वास था। उन्हें स्वप्न में भी इस बात की आशक्का न थी, कि वह मधुर शब्दों का एक जाल-मात्र है और उन्नीसवीं हाताब्दी के अहरेज़ राजनीतिज्ञ इच्छा करते ही उसे रही की टोकरी में खाल देंगे तथा स्पष्ट शब्दों में कह देंगे, कि वह एक राजनीतिक चालवाज़ी-मात्र थी। अगर अन्हें एक क्षण के लिए भी माल्यम हो जाता, कि महारानी का वह घोषणा-पत्र अनायास ही उकरा हिया जायगा, तो यह सम्भव न था, कि वे अर्द्ध शताब्दी तक निः वेठे रह जाते। क्योंकि विष्ठव आन्दोहुन, नि निः श्वीस ही स्वाल के विख्यात स्वालनीतिक अधिकार-ल

खपयुक्त बनाने की चेंछा में लग गए थे। इस अद्भुत कर्मशील क्यिक्ति के उद्योग से बङ्गाल के साहित्य, समाज और धर्म-क्षेत्र में एक साथ ही जागृति के लक्षण दिखाई देने लगे थे!

इसके बाद स्वर्गवासी सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी का आविभीव हुआ। इनकी वाणी में अद्भुत शक्ति थी। इन्होंने देशवासियों के राजनीतिक अधिकार की रक्षा के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी और स्व॰ कविराज उपेन्द्रनाथ सेन की सहायता से 'बड़ाली' नाम का एक अख़बार निकाला। कुछ दिनों के बाद ही तत्कालीन राजनीतिन्त स्व॰ आनन्दमोहन बसु ने भी बैनर्जी महाशय का साथ दिया और सन् १८७६ में 'इण्डियन एसोसिएशन' या भारत-सभा नाम की एक राजनीतिक संस्था की स्थापना हुई। उन दिनों बैनर्जी महाशय नवयुवक थे और धारा-प्रवाह अङ्गरेज़ी बोल सकते थे, इसलिए बङ्गाल के नवयुवकों पर उन्होंने शीक्र ही अच्छा प्रभाव जमा लिया। भारत-सभा के सदस्यों की संख्या सौ तक पहुँच गई। परन्तु बैनर्जी महाशय इतने से ही सन्तुष्ट होने वाले न थे। उन्होंने बङ्गाल के बाहर भी अपने कार्य-क्षेत्र का विस्तार करना -चाहा और प्रचार के लिए समस्त भारत का अमण करने का विचार किया क्रिफ्कर देश के शिक्षित युवकों पर इनकी वाग्मिता का अच्छा प्रशाजिसह और राजकता की तरह पूज़ा में भी 'सार्वजनिक सभा' नाम र्रे स्वाधीनता की रक्षा का उद्योग है। तत्त्वत हुई।

फत्ता, प्रतापादित्य भादि महावीरों ने भी इस त्रॉयसरॉय नियुक्त हुए। ये किया है। महारानी रूक्ष्मीबाई, ताँतिया टोपी, 'स्थानीय स्वायत्त-शासन' नाना साहब के कारनामे भी किसी से छिपे नहीं हैं। र लोकल बोडीं मे



नेता जी श्री० सुभाप चन्द्र बोस

श्रीहा-सा अधिकार भारतवासियों को दिला दिया। उस समय यह। तुच्छ अधिकार भी भारतवासियों के लिए एक अलभ्य वातु थी। इसलिए आनन्दोलास के साथ ही सारे देश में लाट साहब के सुपश का डङ्का पिट गया।

इसी समय मि॰ अर्ज्बट नाम के एक सज्जन ने प्रस्ताव किया कि भारतीय विचारक भड़रेज़-अभियुक्तों के मामलें का भी विचार कर सकेंगे। उस समय गोरी दुनिया में एक तुमुल भान्दोलन आरम्भ हुआ। काले और विचार करेंगे? गोरों का इससे वढ़ कर अपमान की बात और क्या हो सकती है?

परन्तु अलवर्ट साहब की इस ग़लती से भारतवासियों का थोड़ा-सा उपकार हुआ। उनकी आँखों के सामने से माया-मरीचिका हट गई और उन्हें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगा, कि काले और गोरे रहों मे दिन और रात का सा अन्तर है—कालें का स्वार्थ अलग है और गोरें का अलग। साथ ही उन्हें इस बात का भी पता लग गया, कि हमारे गौराइ प्रभुगण हमें किस हेय दृष्टि से देखते हैं।

#### कॉङ्गरेस का इतिहास

इस घटना के कुछ दिन बाद ही बम्बई में 'इण्डियन नेशनल कॉइन्सेन' या भारतीय राष्ट्रीय महासभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। सभापति थे श्री० उमेशचन्द्र बेनजीं। उस समय भारत सरकार के स्वराष्ट्र मन्त्री मि० ह्यूम थे। सन् १८८५ में उन्होंने शासक और वासितों में भाव-विनिमय की इच्छा से इस 'कॉइन्सेन' की स्थापना कराई। उद्देश्य रक्ला गया—शासन-कार्य में थोड़ा बहुत अधिकार प्राप्त करना और सरकार के कानों तक अपनी आवश्यकताओं की पुकार को पहुँचाना। सन् १८८६ में इसका दूसरा अधिवेशन कलका में हुआ और भी० दादाभाई नौरोजी ने सभापित का आसन सुशोभित किया। सन् १८८५ से १८९६ तक महासभा केवल परमुखापेक्षी थी। अपनी आवश्यकताओं और अभियोगों के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव पास कर लेना और एक प्रार्थना-पन्न के साथ उनकी नक़ल सरकार की सेवा में भेज देना, बस, यही काँड़रेस का काम था! बहे दिन की छुट्टियों में इसका एक अधिवेशन हो जाता और कुछ अङ्गरेज़ी पढ़े-लिखे लोग वहाँ जाकर अपनी वारिमता का परिचय दे आया करते थे। सरकार भी उनकी प्रार्थनाओं और प्रस्तावें के लिए 'प्राप्त-स्वीकार' लिख कर भेज देती थी। इस प्रकार दोनें ही अपने कर्तन्यों का पालन कर निश्चन्त हो जाते थे।

सन् १८९७ में कुछ जागृति के लक्षण दिष्टगोचर हुए । लोकमान्य श्री॰ बाल गङ्गाधर तिलक का सम्बन्ध कॉङ्गरेस से आरम्भ से ही था। परन्तु वे आवेदन-निवेदन और कोरे प्रस्ताव पास कर लेने के पक्षपाती न थे। वे देश को जाप्रत करना चाहते थे। वे जानते थे कि जिस तरह स्वयं मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखाई देता, उसी तरह अपने पैरों के बल खड़े हुए बिना राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं होते। वे प्रारम्भ से ही देश को जाप्रत करने की चेष्टा में थे। इसके लिये उन्होंने 'केसरी' भीर फिर 'मरे।ठा' नाम के दो शक्तिशाली समाचार-पत्र भी निकाले। इसके सिवा सन् १८६५ में उन्होंने 'शिवाजी उत्सव मनानेका अयोजन किया। लोकमान्य की चेष्टा नौकरशाही की नज़रों में खटक रहीथी। 'केसरी' की निर्भीकता-पूर्ण आलोचनायें और शिवाजी-उत्सव में लोगों का लाठी और तलवार

के लेक दिलाना उसे फूरी भाँलों भी नहीं सुहाता था । इनका एक भन्यतम कारण और भी था। पूना-निवासी श्री॰ दामोदर चापेकर भीर श्री॰ बांक्कृष्ण चापेकर नाम के दो उत्साही युवकों ने 'चापेकर-सह्न' नाम की एक संस्था की स्थापना को थी। इस सह का उद्देश्य था, देश के युवकों के शरीरों ओर मनों को देश-सेवा के उपयुक्त बनाना। इसके साधन रक्खे गए थे ज्यायाम-चर्चा द्वारा शरीर की तथा श्री॰ शिवाजी महाराज की कीर्तियों के मनन और अनुशीलन द्वारा मन की उन्नति करना! लोकमान्य इस सह्न के प्रधान पृष्ठपोपक थे। शिवाजी-उत्सव का आयोजन भी इसी सह्न द्वारा ही उन्होंने कराया था। सन् १८९७ में, तीसरे शिवाजी-उत्सव के उपलब्ध में लोकमान्य ने अपने पन्न में एक वीरस्वपूर्ण कविता छापी थी और एक वक्ता ने खुली सभा में घोषणा की थी, कि हम लोग अपनी खोई हुई स्वाधीनता का पुनरुद्वार करना चाहते हैं; हम अपनी समवेत चेष्टा द्वारा उसे प्राप्त करेंगे।

#### मि० रैसड की हत्या

इस साल एक वही दुखदाई दुर्घटना हुई। पूना में होग फैला या। सरकारी कर्मचारियों ने नगर को इस भीषण महामारी से बचाने की चेष्टा आरम्भ की परन्तु नगर-निवासियों के लिए यह चेप्टा होग से भी अधिक असद्य हो उठी। लोकमान्य तिलक ने 'केसरी' में इस रक्षा-काएड की घोर निन्दा को और उन अत्याचारों का भी वर्णन किया, को प्लेग-निवारण के बहाने प्नावासियों पर किए जाते थे। इधर श्री० दामोदर चापेकर ने इन अत्याचारों से उत्तेजित होकर (छ) कार्य (छ) क

स्वर्गवासी लोकमान्य तिलक इन दिनों वड़ी निर्मीकता के साथ स्वाधीनता-मन्त्र का प्रचार कर रहे थे। वीरत्व-ध्यञ्जक एक कविता तो पहले ही छाप चुके थे। नौकरशाही के लिए ये वातें असह्य थीं। उसने उनके ऊपर राजदोह-प्रचार का इल्ज़ाम लगाया और वे १८ महीने के लिए जेल भेज दिए गए। इस साल कॉइरेस का अधिवेशन मध्य-प्रान्त के अमरावती नगर में हुआ। श्रो० शङ्करन नायर सभापति थे। कॉइरेस ने प्ता के प्लेग-काण्ड और श्री०तिलक के कारा-दण्ड की तीत्र निन्दा की। कॉइरेस के मझ पर ऐसी गर्मागर्म वक्तुताएँ इससे पहले कभी नहीं हुई थीं।

#### नरम और गरम दल

तिलक के कारादण्ड का जनता पर बहुत हुरा प्रभाव पड़ा। कॉङ्गरेस का एक दल इस घटना से बेतरह विक्षुच्ध हो उठा। अङ्गरेज़ी न्यायालयों पर से लोगों का विश्वास बहुत हद तक उठ गया और आत्म-शक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्तकरने का विश्वास दिनोंदिन हढ़ होता गया। परन्तु दूसरा दल अङ्गरेज़ों का परम-भक्त था! उसे उनकी न्याय-परायणता, सहदयता और उदारता पर हढ़-विश्वास था। उसकी हिन्द में आत्म-निर्भरता अपराध था—राजद्रोह था। वह प्रार्थना महामन्त्र का कहर उपासक था, उसके मतानुसार सब रोगों की वही एक-मान्न दवा थी। इस तरह कॉङ्गरेस में दो दलों की सृष्टि हो गई! अङ्गरेज़ी अख़बार

हार्क का का नाम स्वत्वा 'मॉटरेट' या नरमपन्थी और दूसरे का 'इनस्ट्रीमिस्ट' यानी चरमपन्थी।

#### वङ्गाल का विच्छेद

३ दिसम्बर सन् १९०३ को सरकार ने घोषणा की कि शासन-कार्य की सुविघा के लिए बङ्गाल दो भागों में वॉट दिया जाएगा। बङ्गालियों ने इसका विरोध किया। बरसों तक घोर आन्दोलन हुआ। परन्तु सरकार ने एक न सुनी और १६ अक्टूबर सन् १९०६ को यह घोषणा कार्यरूप में परिणत कर दी गई—बङ्गाल का बटवारा हो गया।

परन्तु वङ्गाली इस अपमान को चुपचाप नहीं सह सके। इसके कारण उनके हर्गों में जो तीन आग धधक उठी थी, वह धीरे-धीरे सारे भारतवर्ष में फैल गई। वाग्मिप्रवर सुरेन्द्रनाथ वैनर्जी और श्री॰ विपिनचन्द्र पाल ने अपनी ओज-मरी वक्तृ ताओं द्वारा वङ्गाल में एक नवजीवन का सन्नार कर दिया। वङ्गालियों ने त्रिटिश माल का विहिष्कार आरम्म किया। साथ ही स्वदेशी प्रचार और जातीय शिक्षा के लिए भी उद्योग करने लगे। इस समय केवि-सम्राट स्वर्शीय स्वीन्द्रनाथ भी 'विश्व-प्रेमी' नहीं, केवल स्वदेश-श्रेमी ही थे। उनकी भावपूर्ण कविताओं ने सोने में सुगन्त्र का काम किया। कायर कहाने वाले वङ्गालियों में उनकी लेखनी ने रूह फूँक दी। इसर पाण्डीचेरी के तपस्वी श्री॰ अरविन्द्र वोष और उपाध्याय वहा-त्रान्वव की लेखनियाँ भी गृज़ब ढाने लगीं।

बङ्गाल के कुछ नवयुवक स्वाधीनता के लिए पागल हो उठे। उन्होंने वैध मार्ग का अवलम्बन परिस्थाग किया। ऋषिराज बङ्किमचन्द्र के 'बन्देमातरम्' मन्त्र का प्रचार पहले ही हो चुका था। इस महामन्त्र के कई युवक-साधक केवल 'बन्देमातरम्' का ज़ोर से उचारण करने के कारण जेल की हवा भी ला चुके थे। मन्त्र सिद्ध हो चुका था, उसने ब्रालियों की विशीर्ण शिराओं के शीतल शोणित को उल्ला कर दिया। वक्र मेरु-इण्ड सीधे हो गए। बहालियों का यह नवीन उत्थान देल कर मानो उनकी चिर-सिहानी कायरता जान लेकर मानी। राजद्रोह, सम्राट के विरद्ध युद्ध-घोषणा की तैयारी और गुप्त षड्यन्त्रों के मामलों की रिपोटों से अख़बारों के कॉलम भर गए। सरकारी 'सिडिशन सरकुलरों' के मारे समा-सिमितियाँ त्राहि-न्नाहि पुकारने लगीं। चिर-शान्तिपूर्ण विशाल भारत अशान्ति का घर बन गया। कारादण्ड, अर्थ- इण्ड, वेत्राघात, द्विपान्तर और फाँसी का बाज़ार ऐसा गरम हुआ कि लोग आश्वर्य में पड़ गए।

इधर कॉइरेस में दो दलों की सृष्टि तो पहले ही हो चुकी थी, विष्ठव-पन्थियों का रङ्ग और आत्म-निर्भरता वाले चरम-पन्थियों का दङ्ग देख कर बेचारे 'मॉडरेटों' का कलेजा दहल उठा। उन्होंने जातीय आन्दोलन से धीरे-धीरे किनारा-कशी आरम्भ की, परन्तु राष्ट्रीयतावादियों के मार्ग में अड़ड़ा लगाने से बाज़ नहीं आए।

#### कॉङ्गरेस का ध्येय स्वराज्य

यह १६०६ का ज़माना था। कॉइरेस का २२वॉं अधिवेशन किलकत्ते में हुआ। स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी ने तीसरी बार कॉइस्स के सभापति के आसन को अलङ्कृत किया था। राष्ट्रवादियों ने लोकमान्य तिलक को सभापति के आसन पर बिठाना चाहा था,

प्राचित्र के अपने क्षेत्र के साथ स्वर्गीय नीरोजी महाशय की स्मृति सदेव विज्ञित रहेगी।

#### श्यामजी कृष्ण वर्मा का उद्योग

मातृ-मूमि की गोद से अलग—विदेशों में वास करने वाले कुछ भारतीय नवयुवक बड़ी आशा और उत्सुकता से इस राष्ट्रीय उत्थान की गित-विधि छक्ष्य कर रहे थे। उन्होंने वहीं बैठे-बैठे इस राष्ट्रीय महा-यज्ञ मे भाग छेने का विचार किया। प्लेग-काण्ड के समय पूने में जो हत्या हुई थी, उसके सम्बन्ध में नाटूमाई की आख्या से विख्यात दो महाराष्ट्र युवकों को देशान्तर-वास की सज़ा दी गई थी। इससे श्याम जी कृष्ण वर्मा नाम के एक गुर्जर युवक के मन पर विचित्र प्रभाव पड़ा। ये महिष द्यानन्द सरस्वती के शिष्यों मे थे। क्रान्ति की छहर से इनका हृदय ओत-प्रोत था। पूना के प्लेगी-कर्मचारियों की हत्या के कारण जिस भीषण अत्याचार की सृष्टि हुई थी, उसके प्रतिकार की चेष्टा के छिए वर्मा जी इझलेण्ड चले गए। शायद उन्हें आशा थी कि इझलेण्ड वाले उनसे सहानुभूति दिखाएँ गे। परन्तु यह आशा केवल आशा ही

 $(G) \longleftarrow (G) \longrightarrow (G) \longleftarrow (G) \longrightarrow (G)$ रह गई; सफल नहीं हुई। साथ ही स्वतन्त्रता प्रेमी वर्मा जी भी फिर इस पराधीन देश में न आए और वहीं रह कर इसे बन्धन-मुक्त करने की चेप्टा में छग गए! सन् १९०५ में उन्होंने 'इण्डियन होमरूक सोसाइटी' नाम की एक संस्था की स्थापना की और 'इण्डियन सोश-किस्ट' नाम का एक अलुवार भी निकाला। इस अलुवार में उन्होंने घोषणा की कि भारतवासियों में स्वतन्त्रता के भावों का प्रचार करने के लिए वे ऐसे छः आदमी चाहते हैं, जो विदेशों में जाकर इसके सम्बन्ध में शिक्षा लाभ करें। इसके लिए वे उन्हें एक हज़ार रुपए की वृश्वि भी प्रदान करेंगे। इस घोपणा को पढ़ कर कई भारतीय नवयुवक अनके साथ हुए। जिनमें नासिक के श्री० विनायक दामोदर सावरकर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने भारतीय नवयुवकों के दिलों में देशात्मवीध की जागृति के छिए 'भिन्न-मेल' नाम की एक संस्था की स्थापना की थी। परन्त अन्त में उस समिति का कार्य-भार अपने छोटे भाई श्री० गणेश दामोद्र सावरकर को सौंप कर वे छन्द्रन चले गए। सावरकर-जैसा उत्साही साथी पाकर वर्मा जी ने फ़ौरन 'इण्डिया हाउस' नाम की एक संस्था की स्थापना कर डाली और प्रवासी भारतीय युवकों को विष्ठव-मन्त्र की दीक्षा प्रदान करने लगे।

#### राष्ट्र की जायति

इधर भारतवर्ष में विशेषवः बङ्गाल में चापेकर सहु की तरह सिम-तियों की स्थापना होने लगी । युवकों ने बड़े उत्साह से लाठी, तलवार और छुरी आदि चलाने का अभ्यास कर लिया । कुछ दिनों के बाद स्किन्स (क्ष)
 सिमितियों का सम्बन्ध लन्दन के इण्डिया हाउस के
 साथ स्थापित हो गया।

सन् १९०६ की कॉइरेस के बाद नौकरशाही ने इस राष्ट्रीय जागरण को वळपूर्वक कुचल ढालने का विचार किया। पुलिस का अत्याचार ज़ोरों से चलने लगा । पक्षाब के दो शेर—स्वर्गीय लाला लाजपतराय और स्वर्गीय सरदार अजीतसिंह—विना विचार के ही क़ैद कर के आएडले (बर्मा) भेज दिए गए।

सन् १९०७ में कॉइरेस का अधिवेशन नागपुर में होने वाला था। यद्यपि उस समय देश में राष्ट्रीयता की दुन्दुभी वज चुकी थी, परन्तु कॉइरेस की बागडोर मॉडरेटों के ही करपमान हाथों में थी । वे नागपुर में कॉड़रेस का अधिवेशन वरने को तैयार न हुए । क्योंकि वहाँ तिलक-दल के महाराष्ट्रों का विशेष प्रभाव था; इसलिए बस्बई के विख्यात मॉंडरेट नेता सर फ़ीरोज़शाह मेहता ने सूरत में कॉइरेस के अधिवेशन करने का आयोजन किया । मेहता महोदय की यह कुटिल चाल राष्ट्रीय द्ल वालों को अरछो नहीं लगी। उन्होंने कॉइरेस को छोड़ कर अपनी अलग संस्था कायम करने का विचार किया । परन्तु लोकमान्य तिलक इसके लिए तैयार नहीं हुए। वे कॉइरेस को मॉटरेटों के हाथों से छीन स्तेने के पक्षपाती थे । लाला लाजपतराय माण्डले से लौट आए थे। इसलिए राष्ट्रीय दल वाले उन्हीं को कॉङ्करेस का सभापति वनाना चाहते थे । परन्तु मॉडरेटों को मय था, कि उनके सभापति होने से सरकार नाराज़ हो जाएगी, इसिकए उन्होंने बङ्गाल के मॉडरेट (सर) रासिबहारी घोप को सभापति चुना । इसके साथ ही उन्होंने यह भी **€)**←−−−(€)←−−−(€)←−−−(€)−−−−(€)−−−−(€) घोपणा की कि 'स्वराज्य बहिष्कार' और 'जातीय शिक्षा' सम्बन्धी प्रस्तावों की आलोचना कॉइरेस में नहीं हो सकेंगी । राष्ट्रीय दल वाले मींडरेटों की इस मनोदृत्ति से अत्यन्त क्षुच्य हुए। उन्होंने सूरत में श्री० अरविन्द् घोप के सभापतित्व में एक सभा की। निश्चय हुआ, कि भीरता और दुव छता को प्रश्रय प्रदान कर कॉङ्गरेस की मर्यादा को न बिगडुने दिया जाए । छोकमान्य ने श्री० रासबिहारी घोष से मिल कर उन प्रस्तावों को ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया। परन्तु उन्होंने ऐसा करने से साफ़ इन्कार कर दिया। राष्ट्रीय दक वाले हताश होकर छौट आए और निश्चय किया कि कॉइरेस के खुळे अधिवेशन में ये प्रस्ताव रवसे जाएँ और घोप महाशय के सभापतित्व का विरोध किया जाए । मॉढरेट भी अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए तैयार थे। अधिवेशन भारम्भ हुआ। तिलक कुछ कहने के लिए उठे। इतने में किसी बदमाश ने उन पर एक जूता फेंका, जो तिलक को तो नहीं लगा. परन्तु बङ्गाल के सुप्रसिद्ध मॉडरेट नेता श्री० सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी की दादी को चूम कर एक दूसरे मॉडरेट सज्जन के ऊपर जा पड़ा ! धारी सभा में हूलस्थूल मच गया । कुर्सियाँ चलीं, डण्डे चले, हाथा-पाई हुई और अन्त में कॉइरेस का अधिवेशन ही स्थगित कर देना पड़ा।

सन् १९०८ में कॉइरेस का नहीं स्थिगत अधिवेशन मदास में हुआ । सभापित भी नहीं श्री॰ रासिबहारी घोष महाशय हुए। मैदान साफ़ था । महाराष्ट्र केसरी श्री॰ तिलक देव राजद्रोह के प्रचार के अपराध में बिटिश न्यायालय द्वारा छः वर्षों के लिए माण्डले के जेल-ख़ाने में भेजे जा चुके थे। बहाल के स्वदेशी-प्रचारक नेता श्री॰ श्याम- खुन्दर चक्रवर्ती, श्री० कृष्णकुमार मित्र, श्री० शचीन्द्रप्रसाद बोस, श्री० भित्रवनीकुमार दत्त, श्री० सतीशचन्द्र चहोपाध्याय, राजा सुत्रोधचन्द्र मिल्लक, श्री० मनोरक्षन गुह ठाकुरता, श्री० पुलिनबिहारी दास और श्री० भूपेन्द्रनाथ नाग, सन् १९१८ के तीसरे रेगूलेशन के अनुसार बिना विचार के ही निर्वासित कर दिए गए थे '। बङ्गाल के इन नी नेताओं का निर्वासन इतिहास में 'नौ रत्नों के निर्वासन' के नाम से विख्यात है। इस घटना ने उस समय सारे देश में एक विचित्र सनसनी फैला दी थी।

#### १९०७-८ का विप्तव-काग्रह

सन् १९०७ की ६ठी दिसम्बर को बड़ाल के छोटे लाट अपनी स्पे-शल ट्रेन द्वारा मेदिनीपुर जा रहे थे । विष्लववादियों ने वम द्वारा सनकी गाड़ी उलट देने का आयोजन किया, परन्तु तक़दीर अच्छी थी, बेचारे लाट साहव बच गए। केवल कुछ गाड़ियाँ चूर होकर रह गईं।

इसी साल की २३वी दिसम्बर को ग्वालन्दों के स्टेशन पर किसी
ने ढाका के मूतपूर्व मैजिस्ट्रेट मि॰ एलेने पर पिस्तौल का वार किया।
साहब को चोट तो करारी लगी थी, परन्तु मरे नहीं । इस घटना के
कई दिन बाद बहाल में कुप्टिया नामक स्थान में एक अहरेज़-पादड़ी
पर भी गोली छोड़ी गई थी । परन्तु इन दोनों अपराधियों का आज
तक पता नहीं लगा।

सन् १९०८ की १०वीं अप्रैल को चन्दननगर के मेयर के घर में एक बम फटा । परन्तु मेयर बच गया । ३० अप्रैल को खुदीराम बोस् और प्रफुल्चन्द्र चाकी ने सुज़फ़्रसपुर में श्रीमती केनेडी और उनकी

घटना के दूसरे दिन लुदीरान देनी नाम के एक गाँव में पक्का नाया था। सन्त में उसे फाँसी की सज़ा दी गई थी सौर चाकी ने नातम-हत्या करके न्याय के लिक्डों से नरना पिग्ड ह्वादा था।

इस घटना के इक दिन बाद ही, ता० २ नई सन् १६०८ की करुकते के नाणिकतरूज नानक महत्त्रे में पुल्स ने बन बनाने के एक बढ़े कारताने का पता खनाया। यहाँ बहुत से बन, रिवॉटवर, बन्दूकें और कारतूस आदि दुद्ध-सन्बन्धी सामान पाए गए। इसके सिवा करुकता के हैरिसन रोड के एक नकान में भी इक ऐसे ही सामान पाए गए थे। इसी साल करुकता के फ्रेन्ट्रीट नामक एक स्थान में एक बन फटा था और डाका दिले के बादा प्रान में एक मीषण रक्तिती भी विद्वनवादियों द्वारा हुई थी। यह हकेती बढ़ी साहसपूर्ण थी। चार नादमी क्रान्तिकारियों द्वारा मारे गए थे।

इन भयक्कर घटनाओं के कारण सारे देश में सनसनी फैंड गई। सल्वार वालों ने इस विष्ट्रकाण्ड की घोर निन्दा की, विष्ट्रवर्गनिययों को आततायी, पागल और देशद्रोही कहा गया। मॉहरेट ही नहीं, कितने ही 'एक्स्ट्रीनिस्ट' भी इन घटनाओं के कारण सलाटे में आगए और कुछ दिनों के लिए कहिरेसी सान्द्रोहन दृब गया।

#### परिशिष्ट

®>**■■** (©)**■** (©)**■** (©)**■** (©)**■** (©)**■** (©)

माणिकतल्ले में जो कारख़ाना पकड़ा गया था, उसके सम्बन्ध में श्री० अरिवन्द घोष के छोटे भाई श्री० वारीन्द्रकुमार घोष श्री० उद्धासकर दत्त आदि ३४ नवयुवकों पर मामला चला। इसके बाद श्री० अरिवन्द घोष आदि भी इसी मामले में पकड़े गए। इस मुक़दमे का नाम 'अलीपुर पल्यन्त्र-केस' रक्खा गया था। वनों तक बड़ी धूम के साथ मामला चलने पर श्री अरिवन्द आदि कई आदमी तो छूट गए परन्तु बाकी १५ अभियुक्तों को कालापानी तथा कठोर कारा-वास का दण्ड दिया गया था। इस मामले में श्री० वारीन्द्रकुमार और श्री० उद्धासकर दत्त आदि कई अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए, गरमागरम बयान भी दिये थे।

इन्हीं अभियुक्तों में नरेन्द्र गोस्वामी नाम का एक नवयुवक भी था । वह सरकारो गवाह हो गया और उसने विष्ठववादियों के सारे षड्यन्त्रों का भण्डाफोड़ कर दिया । फलत: अलीपुर की सेण्ट्रल जेल के अन्दर ही श्री० कन्हाईलाल दत्त और श्री० सत्येन्द्रनाथ बोस ने पिस्तौल की गोलियों द्वारा नरेन्द्र का काम तमाम कर दिया । जिस समय यह अद्भुत दुर्घटना हुई थी, उस समय श्री० कन्हाईलाल को १०५ दिश्री ज्वर था । कहते हैं, पुलिस को आज तक इस बात का-पता न लगा कि जेल के अन्दर इन्हें पिस्तौल कहाँ से मिल गई। अस्तु।

नन्दकाल बैनर्जी नाम के एक पुलिस-इन्स्पेक्टर ने, मुज़फ़्फ़रपुर् बम-काण्ड के अन्यतम नायक श्री० प्रफुल्ल को पकड़ने की चेष्टा की थो। जिस दिन श्री• कन्हाईलाल को फाँसी दी गई थी, उसके एक हिन पहले कलकत्ता के सरपेण्टाइन छेन में किसी ने नन्दलाल को गोली मार दी और वह वहीं हेर हो गया !

जिस रोज़ नन्दछाछ मारा गया था, उसके दो रोज़ पहछे एक और वड़ी सनसनीपूर्ण घटना हुई । कछकत्ता के मध्य भाग में 'वोवरदून हॉल' नाम की एक अष्टालिका है, वहीं 'यद्गमेन किश्विचयन एसोसिएक्षन' का कार्यालय है । उस दिन वहाँ कोई जलता था। बङ्गाल के
-तत्कालीन लेफ़्टिनेण्ट गवर्नर सर एण्ड़ू फ़्रेज़र भी जलसे में आए थे।
-सैकड़ों गण्य-मान्य अद्गरेज़ और हिन्दुस्तानी वहाँ मौजूद थे। उसी समय
जितेन्द्रनाथ नाम के एक बङ्गाली युवक ने उन पर हमला किया।
परन्तु सर एण्ड़ू के भाग्य से उसकी छः नली पिस्तौल ज़राब थी, इसलिए
उसकी चेष्टा विफल हो गई और लाट साहब बाल-बाल वच गए।

इस साल, अर्थात् १९०८ ईस्वी में, केवल बहुाल में ही इस तरह की कुल २१ वैप्लविक घटनाएँ हुई थीं।

# कॉङ्गरेस का वैध श्रान्दोलन

सत् १९०८ से छेकर १९२४ तक कॉइन्रेस के वैध आन्दोलन में कोई परिवर्धन नहीं दिलाई पढ़ा । १९०८ में भारत को मॉर्छे-मिण्टो शासन संस्कार प्राप्त हुआ । 'मॉड्रेट' नेताओं ने इसे अपने परिश्रम का फल समझ कर सिर और ऑलों पर चढ़ाया। उन्हें विश्वास था, कि इसी तरह वैध आन्दोलन करते रहने से और अधिकार भी प्राप्त होंगे, इसलिए उन्होंने कॉइरेस को भी अच्छी तरह अपने कृष्ट्रों में रहला। इसके लिए एक 'क्रीड' बनाया गया और जो इस क्रीड पर हस्ताक्षर कर देता था, वही कॉइरेस का प्रतिनिधि हो सकता था।

७ - १३ - १३ - १३ विरुद्ध था इसिकए छः वर्षों तक कॉइरेस सम्पूर्ण रूपेण मॉडरेटों के हाथ में रही। इस समय कॉइरेस का उद्देश्य यह था-

Ş

"विदिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वायत्त-शासन सम्पन्न देशों की त्तरह शासन-प्रणाली प्राप्त करना और देश के शासन-कार्य में उन्हीं की त्तरह अधिकार लाभ करना ।" इसके लिए उपाय निर्धारित हुआ, वैध आन्द्रोलन और धीरे-धीरे अधिकार प्राप्त करते जाना। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता की वृद्धि, राष्ट्रीय भावों का प्रचार तथा देश की मानसिक, चैतिक, आर्थिक और वाणिज्य सम्बन्धी उन्नति करना भी कॉइरेस का ध्येय रचा गया।

# विप्तव की प्रगति

इधर विष्ठवपन्थियों का आन्दोलन ज़ोरों के साथ चल रहा या। अलीपुर पड्यन्त्र केस में तथा नरेन्द्र की हत्या वाले मामले में आशुतोष पिस्वास नाम के एक बङ्गाली ने सरकार के पक्ष का समर्थन किया था, इसिलिए सन् १९०९ की १० फ़रवरी को एक नवयुवक ने विस्वास को गोली मार दी और इसके लिए उसे फाँसी की सज़ा दी गई।

पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट मियाँ शमसुल आलम अलीपुर पड्यन्त्र-केस के पैरवीकार थे। इसलिए सन् १९१० की २४ जनवरी को श्री० वीरेह्रनाथ ग्रुप्त नाम के एक नवयुवक ने उन्हें दिन-दहाड़े और कलकत्ता हाईकोर्ट के जनाकीर्ण फाटक पर गोली मार दी। वीरेन्द्र को फाँसी की सज़ा दी गई थी। इस तरह के क्रान्तिकारी अनुष्ठानों की बढ़ती देख कर सरकार ने विशेष सतर्कता का अवलम्बन किया । उसने सन् १९०८ के फ़ौजदारी कृतन्न में यह सुधार किया कि वैष्ठिविक अपराधों का विचार सनातन

नियंमानुसार न कर, 'चट मँगनी और पट विवाह' के अनुसार होगा। इसके बाद ही वङ्गाल के विभिन्न स्थानों की, प्रायः आधी दर्जन समितियों

और समाओं को ग़ैर-क़ानृती संस्था क़रार दे दिया गया।

सन् १९०९ में फ़रीदपुर ज़िले के फ़तहजङ्ग नामक गाँव में पुलिस के एक गुप्तचर के घोखे में उसका भाई मार डाला गया। इसी साल विज्ञाल के नागला, हल्द्रवाड़ी और हावड़ा आदि कई स्थानों में डकैती तथा गुप्त साजिश आदि के अभियोग में बहुत सा गिरफ़तारियाँ हुई अगैर कई मामले चले। हावड़ा के पड्यन्त्र-केस में ५० युवकों पर मामला चलाया गया था। इनमें छः हल्द्रवाड़ी की डकैती वाले मामले में पहले ही सज़ा पा चुके थे। वाक़ी ४४ कई महीने के वाद वेदाग़ छोड़ दिए गए। इस साल की वैष्लविक घटनाओं में सब से बड़ी घटना डाके का पड्यन्त्र-केस था। इसके सम्बन्ध में कुल ४४ नवयुवक पकड़े गए थे, जिनमें १५ दिल्दत हुए और बाक़ी लूट गए।

सन् १९१० में, विष्ठव की वाद रोकने के लिए सरकार ने प्रेसकान्तन पास किया। फल-स्वरूप कितने ही अल्रबार बन्द हो गए। देश
ने इंस कान्तन का घोर प्रतिवाद किया था, परन्तु कोई फल नहीं
हुआ। इस साल विष्ठववादियों ने पुलिस के तीन गुप्तचरों की हत्याएँ
कीं। एक ढाका ज़िले के एक गाँव में मारा गया, दूसरा मैमनसिंह
ज़िले में और तीसरा बारीसाल में। २१ फ़रवरी को कलकत्ते में

1

हान हो निया हिससे कुछ नवयुवक अत्यन्त उत्तेजित हो उठे और कई सादमियों को सार डाला।

सन् १९१६ में नवालाली में विश्ववादियों ने एक विश्ववादी को ही मार डाला। बात असल यह थी, कि शारदाचरण चक्रवर्ती नाम का एक विश्ववादी विश्ववी-दल की कुछ बन्दूके तथा अन्यान्य सामान लेकर अलग हो गया था और अपना एक दल बना कर कुछ स्वार्थ-साधन करना चाहता था। इसलिए विश्ववादियों ने एंक दिन उसका काम तमाम कर दिया। इसके सिवा इस साल डाका और मेदिनीपुर में दो पुलिस के चर भी मारे गए थे।

सन् १६१२ में विष्ठन-काण्ड कुछ शिथिल था। इस साल कहीं कोई उल्लेख योग्य घटना नहीं हुई। परन्तु सन् १९१६ में फिर आग भड़की। इस साल २६वी सितग्वर को कलकत्ता के 'कॉलेज स्कायर' नामक मैदान में पुलिस का एक बहाली हेड-कॉन्स्टेविल मार डाला गया। इसके दूसरे दिन मैमनसिंह के एक दरोगा पर बम फेंका गया। इसके दूसरे दिन मैमनसिंह के एक दरोगा पर बम फेंका गया। इससे पहले दो बार और उसे मार डालने की चेष्टा की गई थी, परन्तु सफलता नहीं प्राप्त हुई। इसके कुछ दिन बाद ही बारीसाल के पड्यन्त्र देस का स्त्रपात हुआ। इस मामले में सरकार और विद्रोहियों में प्रक समझीता हुआ। १२ अभियुक्त अपराध स्वीकार कर जेल गए

छा । इसी साल कलकता राजाबाज़ार नाम के मोहल्ले में पुलिस ने एक बम का कारख़ाना पकड़ा और श्री॰ असुतलाल हाज़रा नाम का एक युवक १६ साल के लिए जेल मेजा गया।

३९१४ की बड़ाल के विष्ट्रव सम्बन्धी घटनाओं में चटगाँव के सत्येन्द्रसेन की हत्या और ढाका के रामदास की हत्या विशेष उच्छेख योग्य है। सत्येन्द्र पुलिस का वेतनभोगी जासूस था। विष्ट्रवपन्थियों में भा मिला और सारा भेद पुलिस को बतला दिया। इसिलिए १९ जून को दिन-दहाड़े वह मार ढाला गया। रामदास का भी वही हाल या। पहले वह विच्लववादी था, पर अन्त में पुलिस का जासूस बन गया फलतः उसे भी जान से हाथ घोना पड़ा। १९ जुलाई को वह ढाका के बक्लैण्ड पुल पर वसन्त चटर्जी नाम के जासूस के साथ टहल रहा था। इसी समय किसी विच्लवी ने उस पर आक्रमण किया। वसन्त ने पानी में कृद कर अपनी रक्षा कर ली।

१९०८ से १६१४ तक में विष्ठव की आग सारे भारतवर्ष में फीळ गई। उसका वर्णन इस आगे चल कर करेंगे। अस्तु।

## महासमर श्रीर विप्लव

सन् १९१४ में यूरोप में महासमर की आग भड़क उठी। राजशिक को व्यतिव्यस्त देख कर मॉडोटों ने निश्चय किया, कि इस साल कॉझरेस का अधिनेशन न किया जाने। परन्तु अन्त में, उस साल मदास में और दूसरे साल अर्थात् १९१५ में बम्बई में कॉझरेस के अधिनेशन हुए और निश्चय-हुआ कि इस सङ्कट के समय में ब्रिटिश सरकार की सहायता की जाये। इस प्रतिश्रुति का केवल कॉझरेस ने ही नहीं, वरन्

# **परिशिष्ट**

भारे देश ने . ख्व पालन किया। साधारण से साधारण मनुष्य ने भी युद्ध-फ़ण्ड में रुपए दिए। केवल धन ही नहीं, जान देने में भी देश ने अपनी उदारता और त्याग-शीलता का .खूब परिचय दिया।

परन्तु विष्ठवी किसी और ही धुन में थे। जिस समय देश ब्रिटिश सरकार की सहायता करने में छुटा था, उस समय वे उसके विरुद्ध खड्यन्त्र करने में छगे थे। उन्होंने इस अवसर से छाम उठा कर सशस्त्र विद्रोह की तैयारी आरम्भ कर दी। ज़ोरों से आयोजन आरम्म हुआ। कलकरों की एक दूकान से १० पिस्तौलें और ४६ हज़ार कारतूस खुट कर उसी समय देश के विभिन्न केन्द्रों में बाँट दिए गए। हथियार पा जाने पर विष्ठववादी और भी उत्साहित हुए। इस साल के आरम्म में ही कलकत्ता के शोभा बाज़ार के पास एक पुलिस का इन्स्पेक्टर मार ढाला गया था। वसन्तकुमार नाम के पुलिस कर्मचारी को, जिसने खाके के बक्लैण्ड पुल से कृद कर अपनी रक्षा की थी, मारने के लिए ऐसर चेष्टा हुई। परन्तु इस बार भी वह बच गया। उसके बढ़ले एक दूसरे हेड-कॉन्स्टेबिल की हत्या हुई और दो कॉन्स्टेबिल घायल हुए।

आए दिन की इन हत्याओं और उत्पातों के कारण सरकार विशेष दिचलित हो उठी। उसने इसके प्रतिकार के लिए, 'मारत-रक्षा-क़ानून' या डिफ़ेन्स ऑफ़ इण्डिया, एक्ट के नाम से एक क़ानून पास किया। परन्तु लोगों को सन्देह हुआ, कि इस क़ानून के कारण जो के साथ छुन भी पिस जाएँगे। इसलिए इसका घोर विरोध किया गया। पर्न्तु -सरकार ने इस क़ानून को पास करके ही दम लिया। सात नहीं सामने अर्ड । इस कानून की बदौलत बड़ाक के बाहर के सैकड़ों नवयुवक बिना विचार के ही यन्न-तन नज़रबन्द कर दिए गए।

१९१५ का ज़माना था। श्रीमती एनी बेसेण्ट ने 'होमरूल' आन्दो-लन आरम्म किया। देश के अधिकांश नेताओं ने उनका साथ देने का चचन दिया। १९१६ में लखनऊ में कॉइरेस के इकतीसनें अधिनेशन की तच्यारियाँ आरम्म हुई'। मॉडरेटों की अहम्मन्यता के कारण जो लोग कॉइरेस से अलग थे, ने भी इस साल उसमें शरीक हुए। इसके सिना मुसलमान भी आए। नहीं मुस्लिम लीग का अधिनेशन भी हुआं। दोनों ही राष्ट्रीय संस्थाओं ने होमरूल सम्बन्धी प्रस्तान स्वीकार किया। इस सम्बन्ध में लोकमत तैयार करने की इच्छा से लोकमान्य तिलक और श्रीमती बेसेण्ट ने प्रचार-दार्य आरम्भ किया।

इधर नौकरशाही ने एक ओर शासन-संस्कार और दूसरी ओर लाल मॉलें दिखा कर इस राष्ट्रीय भावना को कुचल डालने की चेट्टा की। भारत-रक्षा-क़ानुन के फन्दे में हज़ारों युवक फॉसे गए। यहाँ तक कि श्रीमती एनी बेसेण्ट, मी० शौकतभली और मी० मोहम्मद भली भी नज़रबन्द किए गए। परन्तु इस दमन से आन्दोलन का बाल भी बॉका नहीं हुआ। एक ओर कॉइरेस का वैध मान्दोलन और दूसरी ओर विष्लव भान्दोलन पूर्ण उत्साह के साथ चलने लगे। बल्कि विष्लव भान्दोलन मे तो दूसरा ही रूप धारण किया। सन् १९१५ की १२वीं फ़रवरी को कलकरो के गार्डनरीच नामक स्थान पर दिन-दहाड़े बर्ड कम्पनी का ख़ज़ाना लूट लिया गया। कम्पनो के कर्मज़ारी एक मोटरगाड़ी पर रुपए लाइ कर हो जा रहे थे। विष्लवियों ने रास्ते में गाड़ी रोक ली और सैकड़ों क्षादिमयों के देखते-देखते १८ हज़ार रुपए लेकर चल दिए। इसके ठींक दस दिन बाद वेलियाघाटा (कलकत्ता) के एक चावल के व्या-पारी के २० हज़ार रुपए लूटे गए और एक मोटरगाड़ी चलाने वाला भी मार डाला गया।

पुक दिन विख्यात विष्ठववादी श्री॰ यतीन्द्रनाथ मुकर्जी पथिरियाघाटा (कलकता) के एक मकान में अपने साथियों से कुछ परामर्श कर रहा था। इतने में वहाँ नीरद नाम का एक अजनवी आदमी-पहुँच गया। यतीन्द्र ने उसे पुलिस का आदमी समझ कर फ़ौरन गोली दाग दी। २८ फ़रवरी को कलकता के कॉर्नवालिस स्वायर के पास एक पुलिस कर्मवारी मारा गया। यह गया था, वित्तिशय नाम के एक विद्रोही की गिरफ़्तार करने। इसी वर्ष के ३० नवम्बर को कलकत्ते में एक कॉन्स्टे-विल मारा गया था। २५ अगस्त को पुलिस की सहायंता करने के अपराध में मुरारीमोहन नाम का एक युवक मारा गया था। ३ मार्च को कुरिमले में एक हेड-मास्टर की हत्या हुई। ३९ अक्ट्बर को मैमन-विल का पुलिस-सुपरिण्टेडेण्ट श्री॰ यतीन्द्रमोहन अपने बच्चे के साथ मारा नया। १९ दिसम्बर को विद्वासधात के अपराध में धीरेन्द्र विद्वास की इत्या हुई।

श्री॰ यतीन्द्रनाथ मुकजी का ज़िक्र ऊपर आ चुका है। गत महा-समर के दिनों में इसने अपना एक मज़नृत दल बना लिया था। विदेशों से शस्त्रास्त्र मंगाने की तैयारियाँ की गई थीं। परन्तु कई कारणों से इस विषय में सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्थरियाघाटा में नीरद की हत्या करने के कारण यतीन्द्र को कलकता। छोड़ देना पड़ा। वह चन्द्र साथियों

को छेकर उड़ीसा प्रान्त के बालेश्वर नामक स्थान में जाकर रहने छगा। 'वहाँ एक दिन उसे ख़बर मिली, कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। साथी उस समय वहाँ शैजूद न थे। उन्हें ख़बर देने में कुछ देर हो गई। जब साथी आ गए तो उसने भागने की चेप्टा की। वह महानदी पार करके किसी निर्जन स्थान में निकल जाना चाहता था। परन्तु पुलिस ने घेर लिया। दोनों ओर से गोलियाँ चलीं। कई पुलिस वाले और प्रामवासी मारे गए। यतीन्द्र अपने साथियों सहित नदी पार करके एक जहुल में छिए गया'। पुलिस ने आकर चारों ओर से घेर लिया। यतीन्द्र को ख़दर लगी तो उसने तथा उसके साथियों ने निश्चय किया कि जीते जी आत्म-समर्पण नहीं करेंगे। उस समय यतीन्द्र के साथ चित्तप्रिय, नरेन्द्र, मनोरक्षन और ज्योतिषचन्द्र नाम के चार युवक थे। उधर पुलिस थी, सैकड़ों की संख्या में। कुछ देर के बाद पुलिस की सहायता के लिए घुड़सवारों की एक टोली भी आ पहुँची। इन पाँचों युवकों ने पुलिस वालों का सुक़ावला किया। पुलिस जलघारा की तरह गोलियोँ धलाने लगी। -यर्तानद्व-दल भी सुँहतोड़ उत्तर दे रहा था। अन्त में चित्तप्रिय को गोली लगी और वह धराशायी हुआ। यह देख कर यतीन्द्र मानो और भी उत्साहित हो गया और दोनों हाथों में पिस्तौल हेकर दनादन गोलियाँ छोड़ने लगा। अन्त में घायल होकर गिर्र पड़ा। ्रोड़ी देर के बाद दोनों ( यतीन्द्र और चित्तप्रिय ) मर गए। नरेन्द्र और मनोरक्षन को अदालत ने फाँसी की सज़ा दी थी। ज्योतिपचन्द्र को आजन्म के लिए कालेपानी की सज़ा दी नाई थी, परन्तु बहरामपुर के जेज में ही उसकी मृत्यु हो गई!

@)**←**□□→(@)**←□→**(@)**←□→**(@)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**←□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)**□→**(®)(®)**□→**(®)(®)(¬)(¬)(¬)(¬)(¬)(¬)(¬)(¬)(¬)(

इस प्रकार १९०६ से लेकर १९१६ तक केवल बहाल में २१० वैप्लिविक अनुष्ठान हुए और १०१ वेष्टाएँ विफल हो गई । इन तमाम घटनाओं से १,३०८ मनुष्यों का सम्बन्ध था। ३६ मामले चले थे, जिनमें ८४ आदिमियों को सज़ा दे दी गई। दस साज़िश के मामले वले थे, जिनसे १९२ आदिमियों का सम्बन्ध था। इनमे से ६३ को कड़ी सज़ाएँ दी गई थीं। फ़ौजदारी कानून के अनुसार ८२ आदिमियों से नेकचलनों के लिए ज़मानत और मुचलके लिए गए थे। अख्य आईन और विस्फोटक पदार्थों को रखने को अपराध में ५९ मामले चले, जिनमें ५८ आदिमियों को सज़ाएँ दी गई थीं।

#### शासन-संस्कार

२० अगस्त सन् १६१७ को इड़लैण्ड की पार्लामेग्ट के उद्घाटन के समय सम्राट ने श्रीमुख से कहा कि "भारतवासियों को घीरे-घीरे दायित्व-मूलक शासन-प्रणाकी प्रदान करना ही भारत में निटिश शासन-नीति का उद्देश्य है। यह सुन कर मॉडरेटों को बड़ी खुशी हुई। परन्तु राष्ट्राय दल अपने आत्म-निर्भरता वाले सिद्धान्त पर दटा रहा। इस कॉड्सरेस का बत्तीसवाँ अधिवेशन कलकत्ते में हुआ, या। श्रीमती एनी बेसेण्ट निर्वासन से छुटकारा पा चुकी थीं। राष्ट्रीय-इल वालों ने बढ़े उत्साह से उन्हें सभानेत्री निर्वाचित किया। इस साल कॉड्सरेस सोलहो आने राष्ट्रीय दल वालों के हाथ में थी। परन्तु ओसम्म संस्कार की आमा से मॉडरेटों ने भी कॉड्सरेस का साथ दिया था। बढ़ों ही उत्साह-पूर्ण अधिवेशन या। सभानेन्त्री का ऐसा अपूर्व स्वागत हुआ, कि जिसका वर्णन करना ग्रुडिक्क है। खोकमान्य विलक् भी इस अधिवेशन में

डपस्थित थे। लखनक, के १ ४ वें अधिवेशन को लोड़ कर, दूसरे किसी अधिवेशन की प्रतिनिधि-संख्या इससे अधिक नहीं हुई थी।

सम्राट महोदय की उपर्युक्त घोषणा के अनुसार १८ ज़ुलाई, सन्
१६१२ को भारत-सचिव और बड़े लाट ने एक रिपोर्ट दाख़िल की।
महासमर के समय तो सब्ज़ बाग़ दिखाया गया था, उससे लोग अत्यन्त
, आशान्तित हो गए थे। कितने ही तो भारत में किसी नवयुग के आने का
स्वप्न देख रहे थे। परन्तु उपर्युक्त रिपोर्ट ने उनकी तमाम आशाओं पर
पानी फेर दिया। फलतः कॉइरेस ने बम्बई में अपना एक ख़ास अधिवेशन
करके इस नवीन शासन-संस्कार को एक स्वर से श्रम्माद्य कर दिया।

इस समय भारत-रक्षा-क़ानून का ख़ूब दौर-दौरा था। अधिकांश विष्ठवी लहाँ-तहाँ नज़रबन्द करके रक्षे गए थे, परन्तु विष्ठ्ववाद ने देश का पिएड नहीं छोड़ा। १९१६ की १६वीं जनवरी को कठकत्ते के मेडिकळ काँछेज के सामने आम रास्ते पर और दिन-दहाड़े एक पुलिस का-दरोगा मार डाला गया। ३० जुलाई को डिप्टी सुपरिएटेण्डेण्ट बसन्त चटर्जी मारा गया। इसके श्रलावा इसी साल डाका, सिराज़गक्ष और नाजिदपुर में कई पुलिस-कर्मचारी विष्ठववादियों द्वारा मारे गए थे,।

१९१७ में बङ्गाल के बच्चे हुए विष्ठववादियों ने आसाम में जाकर आश्रय लिया। पुलिस को ये ज़बर लग गई और गोहाटी में उनका स्थान चेर लिया गया। परन्तु विष्ठववादियों ने आत्म-समपण नहीं किया। ज़ब गोलियाँ चलीं श्रीर अन्त में कई घायल विहोही पुलिस द्वारा, पकड़े गए और कई पुलिस की आँखों में घूल डाल कर, उसी समय नी-दो--यारह हो गए। उन्हीं भागने वालों में निल्नी नाम का, एक, नौजवान

था, जो कई स्थानें में अमग करता हुआ डाका पहुँचा! पुछिस ने उसका वास-स्थान वेर लिया। निल्नी और उसके साथो तारिणी ने निकल भागने की कोशिश की, परन्तु कानपात न हुए। तारिणो तो पुलिस की गोली जाकर वहीं देर हो गया और निल्नी घायल होने पर भी भाग खड़ा हुआ। परन्तु चोट करारी लग चुकी थी, इसलिए शीघ्र ही पकड़ लिया गया और ससताल में जाकर भरा। इस समय विप्लवनादियों का दल जिन्न-भिन्न हो गया था। उनके कई दलपति पुलिस द्वारा पकड़ कर नज़रबन्द कर दिए गए थे। कोई सञ्चालन करने

इसके बाद नवीन शासन-संस्कार जारी हुआ। सरकार ने उदारता दिखाई। अधिकांश विष्ठववादी छोड़ दिए गए। परन्तु उसके साथ ही महात्मा गाँची ने ससहयोग सान्दोलन सारन्म कर दिया, इसिल्ए विष्ठववादियों ने भपनी चेष्टा स्थगित कर दी।

#### रौलट-एक्ट

1912 से 1978 तक राष्ट्रीय अन्दोलन की ज़ाली धूम थी।

महासमर के अवसान के बाद भारत-रक्षा कृत्न उठा देने का समय
आया। परन्तु राजसक्ता ऐसा करने के लिए तैयार न थी। उसने उसे

स्थायी रूप देने के लिए एक किमटी बैठाई। उसका नाम था, 'रौड्य-किमटी'। इन्न दिनों जींच-पड़ताल के बाद उसने रिपोर्ट दी कि विस्त्रव आन्दोलन को निर्मूल करने के लिए भारत-सरकार के हाथ में एक निरद्धारा समता की अत्यन्त सावदयकता है। परन्तु देश ऐसी निरद्भारा स्थानतीय

\$\frac{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ का सञ्चार हुआ। १९१८ में कॉंज़रेस का तै तीसवाँ अधि वेशन दिखी में हुआ। पण्डित मदनमोहन मालवीय सभापति थे। रौलट कमिटी की रिपोर्ट का घोर विरोध हुआ, परन्तु सरकार ने इसकी कोई परवाह न की। कौन्सिल के भारतीय सदस्य भी चिल्लाते ही रह गए, परन्तु. कृानून पास ही कर डाला गया । सरकार के इस जनमत की का जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सारे देश ने एक स्वर से इसकी निन्दा की। महात्सा गाँधी ने इस आन्दोलन के सूत्रधार के रूप में खड़े होकर घोषणा की कि "रौलट-कानून भारतवासियों के न्याय-सञ्जत और मनुष्यों के जन्मसिद्ध स्वाभाविक अधिकारें। का बाधक है। इसिक्छ जब तक क़ानून उठा न लिया जाएगा, तब तक हम लोग सम्मिलित भाव से इस अपमानजनक और असङ्गत कानून का विरोध करते रहेंगे। इस छोग उपद्रवहीन नीति के अवलम्बन द्वारा इस कानून में बाधा प्रदान करेंगे।" देश ने इस घोषणा का अन्तःकरण से समर्थन किया और असहयोग आन्दोळन की नींच पड़ी । भारत ने एक सम्पूर्ण नवीन राजनैतिक मार्ग का अवलम्बन किया। इस घोषणा के अनुसार निदचय हुआ कि आगामी ६ अप्रैल को सारे देश में हद्दताल की जावेगी। परन्तु फिर यह तारीख़ बदल कर १३ अप्रैल कर,दी गई। इधर दिल्ली वार्छों ने ६ अप्रैल को ही हड़ताल कर दी। क्योंकि उन्हें तारीज़ बदली जाने की सूचना ठीक समय पर नहीं मिल सकी थी। अस्तु।

जालियाँवाने बाग का हत्या-कारड

्र दिल्ली की पुलिस ने यह आकिस्मक भीड़-भाइ देख कर उस पर गोली चला दी। इससे लोग भीर भी। असन्तुष्ट हुए। प्रतिवाद-स्वरूप अमृतसर के विकर्णवाले बाग में एक सभा हुई। उस समय सर माईकेल ओडायर बहादुर पक्षाब के गवनरथे। उनको आज्ञा और परामर्स से जनरल डायर नाम केएक फ़ौजी अफ़सर ने जिल्गाँवाले बाग की समा पर गोलियों की वर्षा कर दी। कितने ही मारे गए और कितने ही घायल हुए। सारे देश में एक कुहराम-सा मच गया। जनरल डायर के इस अमाजुषिक काण्ड से देशवासी इतने निराश हुए कि उन्हें प्रतिवाद, प्रस्ताव और वैध आन्दोलन पर विश्वास ही नहीं रहा।

इस साल कॉहरेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ। समापति का भासन स्वनामधन्य स्वर्गवासी पण्डित मोतीलाल जी नेहरू ने प्रहण किया । इस अधिवेशन से पहले ही सरकार द्वारा नवीन शासन-संस्कार की घोषणा हो चुकी थी, इसलिए महात्मा गाँधी और पण्डित मदनमोहन मालवीय की सकाह से कॉइरेस ने निश्चय किया, कि यद्यपि यह शासन-सरकार सन्तोषजनक नहीं है, तथापि इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। महात्मा जी को आशा थी कि इङ्गलैण्ड भोडायरी भत्याचार का प्रतिकार करेगा, इसलिए उनकी जाँच के लिए एक निरपेक्ष कमिटी बैठाने की भाँग भी पेश की गई। परन्तु सरकार ने इस पर भी कान नहीं दिया। अन्त में जब किमटी के लिए चारों ओर से घोर पुकार हुई तो 'इण्टर कमिटी' बैठाई गई। महात्मा गाँधी आदि कई भारतीय नेता भी इस कमिटी में शोमिल हुए। सन्कार से कहा गया, कि पक्षाब के कई नेता, जो जनरल डायर के 'सार्शल लों' के कारण जेलों में हैं, उनकी भी गवाही की जाएँ। परन्तु सरकार**्ने इसे स्वीकार** नहीं किया। इधर इण्टर साइब की कमिटी निरपेक्षिता को बालाएताक रस

कर जाँच करने में लगी। इसलिए कॉइरेसी नेता कमिटी से अलग हो नाए और उन्होंने स्वतन्त्र रूप से जाँच आरम्भ की। डायरी और ओडायरी अत्याचार पदीकाश हो ग्या। परन्तु इइलैण्ड की पार्लीमेण्ट ने अत्यन्त निर्विकार चित्त से इस अमाजुषिक अत्याचार का समर्थन कर दिया।

# श्रसहयोग श्रान्दोलन

महासमर के समय इड़लैण्ड के प्रधान - मन्त्री महोदय ने
सुसलमानों को आश्वासन प्रदान किया था, कि लड़ाई के कारण उनकी
ख़िलाफ़त को कोई नुक़्सान नहीं पहुँचाया जाएगा। तुर्क साम्राज्य में
भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। किन्तु महासमर समास
होते ही वे अपनी प्रतिश्रुति को एकदम भूल गए। इसलिए भारतीय
सुसलमानों में भी तीन असन्तोष का सञ्चार हुआ। न्यायान्तर न देख
कर, महात्मा गाँघी ने असहयोग का भेरी निनाद किया। १९२० के
सितम्बर में कलकत्ते में कॉङ्गरेस का एक निरोप अधिनेशन हुआ।
पक्षाब-केसरी स्व० लाला लाजपतराय उसके सभापित बनाए गए।
देशबन्ध दास, श्री० विपिनचन्द्र पाल और पण्डित मदनमोहन मालवीयजैसे धुरन्थर नेताओं के निरोध करने पर भी असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव
पास हो गया। महात्मा गाँघी की विजय हुई।

इसके कुछ दिन बाद अर्थात् दिसम्बर में कॉङ्गरेस का नियमित क्षेथिवेशन नागपुर में हुआ। जो देशबन्धु,कॉङ्गरेस के विशेष अधिवेशन के समय असहयोग के विरोधी थे, उन्होंने ही वहीं असहयोग-सम्बन्धी श्रात्व दुपस्थित किया। बाइस हज़ार जनवा के सामने कॉङ्गरेस की ओर से घोषणा की गई कि—

"सर्व प्रकार वैध और शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा अपने बाहुबलं से . स्वराज्य लाभ करना ही कॉइरेस का उद्देश है।"

बहे धूमधाम से असहयोग आन्दोलन आरम्भ हुआ। विलायती वस्तुओं का बहिष्कार, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार और अदाउतों के बहिष्कार की धूम मच गई। हज़ारों विद्यार्थी कॉलेज और स्कूल छोड़ कर असहयोग की पताका के नीचे आ गए। विलक स्वराज-फ़ण्ड में कई लाख रुपए आए। विलायती वस्त्रों की होलियाँ भी ख़ूब नलीं। सरकार घबरा उठी। बहे लाट ने कहा, मैं तो किंकर्तव्य-विमृद्ध हो गया हूँ। समस्त नेता पकड़ कर जेलों में ठेल दिए गए। प्रायः सालभर तक यही हालत रही।

१९२१ में, स्व० हकीम अजमल खाँ की अध्यक्षता में कॉइरेस का पेंतीसवाँ अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। इस कॉइरेस के समापितत्व के लिए स्व० देशबन्धु दास चुने गये थे, परन्तु सरकार ने
उन्हें पहले ही पकड़ कर छः महीने के लिए जेल भेज दिया था, इसलिए
हकीम साहब सभापित वनाए गए। इस कॉइरेस में असहयोग और
शान्तिपूर्ण कानून-भद्ग का प्रस्ताव फिर से स्वीकार किया गया था।
कॉइरेस के सभी उत्साही कार्यकर्ता गिरफ़्तार हो चुके थे, इसलिए
महात्मा गाँधी जी राष्ट्रीय आन्दोर्लन के एक-मात्र कर्णधार बना दिए
गए। मौ० इसरत मोहानी ने इस कॉइरेस में एक पूर्ण स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित किया था। परन्तु यह स्वीकृत नहीं हुआ।

इस अहमदाबादी अधिवेशन के बाद सारे देश में 'कृतनूनतोइ' आन्दोलन आरम्म हुआ। महात्मा जो करबन्दी के लिए बारदोली तालुक़े को जगाने में लगे। वह बारदोली द्वारा असहयोग की समस्त विधियों की पूर्ति करा कर सारे भारतवर्ष के लिए एक आदर्श खड़ा करना चाहते थे। परन्तु इसी समय गोरखपुर के चौरीचौरा नामक स्थान में एक भयद्वर, दुर्घटना हो गई। पुलिस के अत्याचारों से खब कर वहाँ के अधिवासियों ने अपना संयम खो दिया और ईट का जवाब पत्थर से देने पर उतारू हो गए। पुलिस का एक थाना जला दिया गया और कुछ कर्मचारी मार ढाले गये। महात्मा जी का सारा सद्वरूप व्यर्थ हो गया। उन्होंने आन्दोलन को अनिर्दिष्ट काल के लिए स्थिगत कर'दिया!

इसके बाद नेताओं ने निश्चय किया कि देश शान्तिपूर्ण प्रतिरोध भान्दोलन के लिये प्रस्तुत है या नहीं, इस बात की जाँच के लिए एक किमटी बनाई जाय। वही हुआ, किमटी बन गई। जाँच आरम्म हुई। कई महीने के बाद उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। किमटी ने . निश्चय किया कि देश तैयार नहीं है, इसलिए कैंसिलों पर अधिकार करके अन्दरूनी आन्दोलन आरम्म किया जाए। देशबन्ध दास आदि और कई नेताओं ने भी जेल से निकलने पर इसी मत का अवलम्बन किया। इधर महात्मा गाँधी राजदोह प्रचार के अपराध में कई वर्षों के लिए जेल जा चुके थे। राष्ट्रवादियों में दो विचार-धाराएँ खह रही थीं। एक दल कैंसिल-प्रवेश का पक्षपाती बना और दूसरा अपरिवर्तनवादी (No-changer) कहकाया।

# क्षा का का कि का का विभीव

1९२२ में कॉइरेस का अधिवेशन गया में हुआ था। सभापति के आसन पर स्व॰ देशबन्धु सी० आर० दास विराजमान थे। दोनों दलों में तुमुल द्वन्द्व चला। परन्तु भन्त में कौन्सिल विरोधियों की दी जीत रही। श्री॰ दास कौन्सिलों में जाने के पक्ष में थे। इसिलिए कॉइरेस के समापितरव से इस्तीफ़ा देकर उन्होंने पं० मदनमोहन मालवीय आदि के साथ अपना एक अलग दल बनाया और उसका नाम रक्खा गया 'स्वराज-दल'। इस दलवन्दी के कारण कॉइरेस का कार्य दीला पढ़ गया। कुछ लोगों ने सुलह-समझौते की चेषा की, परन्तु उसका कोई फल नहीं हुआ।

गया के बाद कॉइरेस का अधिवेशन दिल्ली में हुआ। ताज़ा-ताज़ा जेल्लाने से आए हुए मौलाना मुहम्मद्भली ने प्रस्ताव उपस्थित किया कि बाधा प्रदान करने के लिए स्वराज दल कौन्सिलों में जा सकता है। प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया। स्वराज-दल ने बढ़े उत्साह से कौन्सिलों में जाने की तयारियाँ आरम्भ कर दीं।

#### पुनः विप्तव-कारह

असहयोग काल में सारा देश स्वतन्त्रता-आन्दोलन में कगा थर, इस्रिल्ए विष्ठवपन्थियों ने अपना आन्दोलन बन्द कर रक्खा था। परन्तु असहयोग के विष्ठल होते ही, उन्होंने फिर अपना कार्य आरम्म कर दिया। वे एक दिन (ता॰ ३ -अगस्त, १९२३) शाखारी टोला-(कलक्ता) के पोस्ट ऑफ़िस में पहुँचे और पिस्तील दिखा कर ख़ज़ाना स्टरने की चेष्टा की। परन्तु कुछ हाथ न लगा। अन्त में पोस्ट मास्टर को सार कर वे वहाँ से चलते बने । इसी सम्बन्ध में वीरेन्द्र नाम का एक नवयुवक गिरफ़्तार हुआ था और उसे फाँसी की सज़ा दि गेर्डि। परन्तु अन्त में सरकार ने सज़ा वदल कर आजीवन के लिए उसे काला-पानी भेजा था। इस हत्याकाएड के संम्बन्ध में एक पंड्यन्त्र केस भी चलाया गया था। परन्तु अन्त में सभी अभिर्युक्त मुक्त कर दिए गए थे।

े १२ जनवरी को गोपीमोहन साहा नाम के एक विद्रोही ने, कलकत्ता के चौरड़ी रोड पर मि॰ डे नाम के एक अड़रेज़ को मार डाला था। यह मारने गया था कलकत्ते के पुलिस-कमिश्नर सर चार्ली टेगार्ट को, परन्तु घोखे में पड़ गया। इसे फाँसी की सज़ा दी गई थी।

गोपीमोहन की फाँसी के सम्बन्ध में बड़ाल के कॉइरेसियों में एक प्रवल मतभेद उठ खड़ा हुआ था। सिराजगक्ष में प्रादेशिक राजनीतिक कॉन्फ्रेन्स का जलसा था। तरुण दल चाहता था कि गोपीमोहन की देश-भक्ति की प्रशंसा की जाए। परन्तु अहिंसावादी दल इसके विरुद्ध था। अन्त में प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। इस पर एइलो-इण्डियन अख़बार अख्यन्त नाराज़ हुए। स्व० महात्मा गाँधी ने भी एक लेख लिख कर इस प्रस्ताव की कड़ी निन्दा की थी। ख़ैर दूसरे साल जब फ़रीद- पुर में उक्त प्रादेशिक कॉन्फ्रेन्स का अधिवेशन हुआ, तो वह प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

३१ जुलाई, १९२४ को कलकता के मिर्ज़ापुर स्ट्रीट में एक पिस्तील धारी युवक गिम्तार किया गया। पूछने पर उसने बताया कि इसी स्ट्रीट के शिशिरकुमार नाम के एक दूकानदार ने यह पिस्तील मुझे दिया है। पुलिस ने उस दूकान की तलाशी की, परन्तु कुछ हाथ नहीं लगा?



माननीय वावृ राजेन्द्र प्रसाद

क्षित्र क्षित

१९२३ में विष्ठवपिनथयों ने चटगाँव में एक दूकान से १७,००० रुपए छूट छिए। एक दरोग़ा ने इस सम्बन्ध में, एक भादमी को गिर-प्रतार किया था, जो कुछ दिनों बाद किसी भज्ञात न्यिक द्वारा मार डाला गया था।

१९२१ में कछकत्ता और फ़रीदपुर में पुलिस ने दो बम बनाने के कारख़ानों का पता लगाया था। यह देख 'कर बज्जाल की सरकार ने एक ऑडिनेन्स जारी किया और उसके अनुसार ६३ आदमी नज़रबन्द किए गए। इसके सिवा सन् १९२२ के तीसरे रेगुलेशन के अनुसार भी १२ आदमी नज़रबन्द थे। इनमें श्री० सुभाषचन्द्र वोस, श्री० सत्येन्द्रचन्द्र सिन्न और श्री० अनिल्वरण राय भी शामिल थे।

१९२५ में कलकत्ते के पास दक्षिणेश्वर नामक स्थान में एक वम का कारज़ाना पकड़ा गया था। इसी सम्बन्ध में एक पड्यन्त्र का मामला भी चला था, जिसमें कई नवयुत्रकों को कई साल की सज़त सज़ाएँ दी गई थीं।

# जेल मे हत्या

दक्षिण स्वर बम विश्राट के क़ैदी अलीपुर के प्रेज़िडेन्सी जेल में थे। २८ मई, सन् १६२८ को रायबहादुर भूपेन्द्रनाथ चटर्जी नाम का हा पुलिस अफ़सर वहाँ किसी काम के लिए गया था। कैदियों ने उसे यहीं सार डाला। इस सामले में दो अपराधी फॉसी पर लटकाए गए और बाक़ी आड आजीवन के लिए कालेपानी भेजे गए थे।

## श्रसहयोग का श्रन्त

१९१४ में कॉइरेस का सिववेशन बेलगाँव में हुमा था। उस समय महात्मा गाँधी जेलज़ाने से भा गए थे। उन्होंने ही सभापित का भासन सुशोभित किया। इस कॉइरेस में असहयोग-नीति स्थगित की गई और स्वराजियों की नीति बहाल रक्जी गई, अर्थात् उन्हें कॉइरेस के नाम पर कौन्सिलों में जाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके बाद महात्मा गाँधी ने अपनी सारी शक्ति वर्ज़ा और खहर के प्रचार में लगा दी।

उन दिनों भारत के प्रधान-मन्त्री लॉर्ड बर्केनहेड थे। उनके और स्वराज-पार्टी के साथ समझौते की बातचीत चल रही थी। परन्तु अन्त में लॉर्ड बर्केनहेड ने कोरा जवाब दे दिया। देशबन्धु इससे बहुत हताश हुए और इस घटना के कुछ दिन बाद ही दाजिलिक्ष में उनकी मृत्यु हो नई। १९२५ में कानपुर में और १६२६ में गोहाटी मे कॉक्स्स के अधिवेशन हुए, पर इन दिनों अधिवेशनों में कोई विशेष उल्लेख योग्य बात नहीं हुई। केवल हिन्दू-सुसलमानों का विरोध मिटाने की कुछ चेष्टाएँ हुई थीं। १६२७ में मि० जिला ने मेल-मिलाप के लिए सुसलमानों की ओर से चौदह शर्ते पेश को थीं, तब से आज तक वही इस सम्बन्ध में कॉक्सेस का आलोच्य विषय है।

#### **密・400m+(密)・400m+(密)・400m+(密)・400m+(密)・400m+(密)・400m+(密**

#### साइमन कमीशन

मॉण्टेगू चेम्सफ़र्ड रिफ़ॉर्म जारी करने के समय कहा गया था, कि इस विधान के अनुसार कार्य करके अगर भारतवासी अपनी योग्यता का परिचय देगे, तो दस वर्ष के बाद इसकी दूसरी क़िरत भी उन्हें दी जायगी। इस वादे को पूरा करने के छिए इहलैंग्ड की पार्छामेण्ड ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की । उद्देश्य था, भारतवासियों की योग्यता की जाँच करना। भारतवासियों ने इस कमीशन का एक स्वर से वहिष्कार किया। जहाँ-जहाँ कमीशन गया, वहाँ-वहाँ छोगों ने काले झण्डे और मातमी जुल्द्स निकाल कर उसका निरादर किया। अन्त में सब दल के भारतीय राजनीतिज्ञों के सहयोग से एक शासन-विधान तैयार किया यया। इसके लिए स्वर्गवासी पण्डित मोतीलाल जी नेहरू की अध्यक्षता स पुक 'नेहरू कमिटी' बिठाई गई थी। उसने एक विधान तैयार किया. को कलकत्ते की कॉइरेस में स्वीकृत हुआ था। इस कॉइरेस के सभापति स्त्रयं पण्डित जी थे। इससे वहीं सर्वद्छ सम्मेलन भी हुआ था, उसमें सुसलमानों तथा सिनलों ने इस विधान का विरोध किया था। क्योंकि वे अपने लिए कुछ विशेष अधिकार चाहते थे और हिन्दू उन विशेप अधि-खारों के विरोधी थे। ख़ैर, कलकत्ते की यह कॉइरेस विशेष महत्वपूर्ण थी। इसमें प्रस्ताव पास हुआ कि अगर साल भर के भन्दर सरकार चेहरू रिपोर्ट के विधानानुसार भारत को औपनिवेशिक स्वराज न प्रदान करेगी, तो अगले साल की १ ली जनवरी को कॉइरेस पूर्ण स्वतन्त्रता को अपना ध्वेय बताएगी।

## 

परन्तु सरकार ने इस प्रस्ताव की ओर ध्यान नहीं दिया। वह साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ही कार्य करना चाहती थी। बड़े काट साहब ने यह कहा भी था कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करना ही पार्लामेट का उद्देवय है। परन्तु वह कब तक मिलेगा, यह नहीं कहा जा सकता।

इसके बाद कॉइन्स का अधिवेशन लाहौर में हुआ। पिडत जवाहरलाल नेहरू ने सभापित का आसन सुशोभित किया। कलकत्ता कॉइन्स के प्रस्ताव के अनुसार गत ३१ दिसम्बर १९३० की आधी रात के बाद कॉइन्स ने अपना ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता विघोषित कर दिया। यह देखकर सरकार कुछ घबरोई। अधिकारियों ने इस प्रस्ताव की हैंसी छड़ाई, धर्माकयाँ दीं और अन्त में राउण्ड-टेवुल कॉन्फ़्न स की चर्चा आरम्भ हुई। इधर कॉइन्स ने सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ किया।

## कर्जन वेली की हत्या

इस लेख के भारम्भ में हम लन्दन में एक इण्डिया हाउस नाम की संस्था की स्थापना का ज़िक्र कर चुके हैं। १ जुलाई, सन् १९०९ को इस हाउस के सदस्य श्री० मदनलाल टींगरा ने शिटिश सरकार के इण्डिया-हाउस के पोलिटिकल ए० वी० सी० कर्नल सर विलियम कर्ज़न वेली को गोली से मार दिया। इसे फाँसी की सज़ा दी गई थी। उसने अपने अदालती बयान में कहा था, कि भारतीय नवयुवकों को जिस अमार्जाक दन्न से निर्वासन दण्ड और फाँसी आदि की सज़ाएँ दी जा रही हैं, उसके सामान्य प्रतिवाद-स्वह्म मैने जान-बूझ कर एक

# परिशिष्ट

अहरेज़ का रक्त बहाया है। इसका जन्म एक पक्षाबी क्षत्रिय-वंशा में हुआ था। यहाँ से वी० ए० पास करके वैरिस्टरी पास करने वह इह-रीण्ड गया हुआ था।

# कुछ श्रौर विप्तवी कार्य

नासिक के श्री० विनायक दामीदर सावरकर के भाई श्री० गणेश दामोदर सावरकर को भाजीवन द्वीपान्तर की सज़ा दी गई। नासिक के मैजिस्ट्रेट मि० जैकसन ने इन्हें दौरा सुपुर्द किया था। एक दिन मि० जैकसन किसी भोज-सभा में बैठे थे, वहीं किसी ने उन्हें गोली मार दी। इस घटना के वाद नासिक पंचयन्त्र नाम का एक विराट मामका चला। ३८ अभियुक्तों में से २७ को सज़ाएँ हुई, जिनमें तीन मि० जैकसन की हत्या करने के अपराध, में फॉसी पर लटकाए गए।

इसी साल के नवस्वर महीने में वहे लाट साहब अपनी लेढी साहबा के साथ अहमदाबाद गए तो उनकी गांडी में एक बम फेका गया। परन्तु वह फटा नहीं, इसलिए लाट-दम्पति सही सलामत बच गए।

## संयुक्तपान्त में विप्तव का श्रीगखेश

१९०७ में इलाहावाद से 'स्वराज' नाम का एक पन्न निकलता '
था। यह क्रान्ति का प्रचारक था। इसी के जन्मकाल से संयुक्त-प्रान्त
में भी क्रान्तिकारी भावों का प्रचार भारत्म हुआ। शान्तिनारायण
नाम का एक पक्षावी युक्त इस पन्न का प्रवर्तक था। मुज़फ़्रिएर
इत्याकाण्ड के वाद तीव्र लेख प्रकाशित करने के क्रारण उसे कठोर
कारावास की सज़ा दी गई थी। इसके वाद आठ सम्पादकों ने मिक
कर इस पन्न का सम्पादन आरम्भ किया, जिनमें तीन को कारावास

छि । सन् १९१० में प्रेस-कृत्न के कारण यह भाषार सदा के लिए बन्द हो गया।

१९०८ में श्री॰ होतीलाल वर्सा ने अलीगढ़ के छात्रों में राजद्रोह का प्रचार किया था, इसलिए उन्हें दस साल तक कालापानी निवास का दण्ड दिया गया।

#### बनारस षड्यन्त्र

इसके बाद बनारस षड्यन्त्र की बारी आई। कई पञ्जाबी नवयुवकों ने संयुक्त प्रान्त मे विप्लव भान्दोलन भारम्म क्या या । परन्तु उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई । ईसके बाद बहाली विष्लवनादियों का आविर्भाव हुआ और वे ही यहाँ कुछ सफल भी हुए। सन् १९०८ में श्री॰शचीन्द्र-नाथ सान्याल ने काशी के बङ्गाली टोले में एक 'अनुशीलन समिति' की स्थापना की । १९१३ तक इस संस्था का कार्य निविध रूप से चलता रहा । परन्तु उसके बाद पारत्परिक मतभेद के कारण श्री० शबीन्त्र ने 'युवक समिति' नाम की एक दूसरी संस्था का निर्माण किया। विष्कववाद कां प्रचार करना ही इस समिति का भी उद्देश्य था। शचीन्द्र ने कळकत्ते के विष्टववादियों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर अपने उद्देशय की पूर्ति आरम्भ की। सन् १९१४ में श्री० रासविहारी बोस ने कछकते से आकर इस संस्था का सञ्चाहन-भार ग्रहण किया। श्री॰ रासविहारी दिली और लाहौर पड्यन्त्र के फ़रार सिमयुक्त थे। परन्तु पुलिस की आँखों में भूल झॉक, निर्निय हर से काशी में रहने ं खगे। इसी समय महाराष्ट्र के विष्कवी युवक श्री॰ विष्णुगणेश **रि**ङ्ग<del>के</del> से रासिबहारी की जान-पहचान हुई। श्री० शचीन्द्र अपने उद्देश्य

श्री के लिए पञ्जाब चला गया और अमेरिका की गृदर पार्टी से सम्बन्ध स्थापित कर भारतन्त्रापी विष्ठव की तैयारी करने लगा। इधर रास- विहारी भारत छोड़ कर विदेशों में कार्य करने के लिए चला गया। यहाँ का काम श्री शर्चीन्द्र और श्री नगेन्द्रनाथ दत्त (जो विष्ठवी दल में 'गिरिजा दादा' के नाम से प्रसिद्ध था ) सँ भारते रहे। परन्तु कुछ दिनों के बाद ही बनारस पड्यन्त्र-केस में ये लोग पकड़ लिए गए। इस मामले में बहुत से विष्ठववादियों को सज़ाएँ हुई थीं और इसके बाद जब 'मॉण्टेगू चेम्सफ़र्ड' शासन संस्कार को प्रवर्तन हुआ तो सरकार ने मेहरवानी करके इन्हें छोड़ दिया था। श्री नगेन्द्रनाथ का ज़ेलख़ाने मे ही देहानत हो गया।

असहयोग आन्दोलन की विफलता के बाद विल्पवपन्थियों ने फिर सिर उठाया। श्री॰ शचीन्द्र आदि ने फिर एक नए दल का सङ्गठन कर ढाला। इस दल का प्रधान केन्द्रस्थान लखनऊ बनाया गया। देश ने इस का पहले-पहल परिचय प्राप्त, किया था, ९ अगस्त सन् १९२५ को। उसी दिन अवध रुहेलखण्ड रेलने के काकोरी स्टेशन पर रेलगाड़ी रोक कर सरकारी ख़ज़ाना लटा गया था। इस समय कई यात्रियों की हत्याएँ भी हुईं। फिर काकोरी पड्यन्त्र-केस चला। श्री॰ राम-प्रसाद 'विरिमल', राजेन्द्र लाहिड़ी, श्री रोशनसिंह, श्री॰ अशक़ाक़ उल्लाह को फाँसी की सज़ा दी गई; श्री॰ शचीन्द्र तथा अन्यान्य कई व्यक्तियों को आजीवन कालापानी तथा जेल की सज़ाएँ दी गईं।

## मध्यप्रदेश

· १९१५ में मध्यप्रदेश में भी विष्ठव की चेष्टा की गई यी, परन्तु

सफलता नहीं प्राप्त हुई। श्री० रासिबद्दारी ने अपने साथी श्री० निलनी-मोहन सान्याल को सिपाहियों में राजद्रोह का प्रचार करने के लिए जबलपुर ,मेजा परन्तु कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई। ढाका के श्री० निलनीकान्त घोष और मध्य प्रान्त के श्री० विनायकरात्र कापले ने भी वहाँ विष्लव-प्रचार की चेष्टा की थी। श्री० कापले ने एक छोटा-सा दल भी तैयार कर लिया था, परन्तु वह पकद लिया गया और कापले नौ-दो-ग्यारह हो गए। सन् १९१८ की ९ फ़रवरी को लखनऊ में किसी ने कापले को गोली मार दी। लोगों का अनुमान है कि सम्भवतः इसने अपने दल वालों के साथ विश्वासघात किया था, इसी-से मार डाला गया।

# बिहार में चेष्टा

बिहार में भी श्री॰ अर्जुनढाल सेठी, मोतीचन्द्र माणिकचन्द्र, लयचन्द्र और ज़ोरावरसिंह ने निष्ठव-प्रचार की चेष्टा की थी। परन्तु कोई सफलता नहीं मिली। १९१३ में श्री॰ शचीन्द्र आदि ने बाँकीपुर में एक शाख़ा समिति की स्थापना की थी। विहार नेशनल काँलेज का श्री॰ विह्नमचन्द्र मित्र इस शाखा समिति का सञ्चालक था, परन्तु अन्त में वह बनारस ष्ट्यन्त्र में पकड़ लिया गया, इसिकिए बाँकीपुर की शाखा समिति दूट गई। इसके वाद हिफ़ेन्स ऑफ़ इण्डिया एक्ट या 'भारत-रक्षा क़ानून' का जन्म हुआ। इसिकिए विष्कववाद दुर्वल हो गया।

#### मद्रास का विप्लव-धान्दोलन

मद्रास में विष्ठव भान्दोलन का स्त्रपात पहले-पहल सन् १९०८ में हुआथा। श्री० सुब्रह्मराय शिव और श्री० चिद्रम्बरम् पिले ने पराधीनता के विरुद्ध तीव्र आन्दोलन किया। ९ मार्च को श्री० पिले ने तिसेवेली में क्र गर्मागरम मापण दिया था, इसिलए वे श्री० सुन्रहाराय के साथ पकड़ लिएं गए। इन गिरफ्तारियों से तिन्नेवेली की जनता वेतरह बौखला उठी। कई पुलिसवालों को पीटा, सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी और म्युनिसिपैलिटो का कार्यालय भरम कर दिया गया। अन्त में बहुत से आदमी पकड़े गए और २७ को कड़ी सज़ाएँ दी गई।

१९०८ में किसी ने मद्रास से 'इंग्डिया' नाम का एक अख़बार निकाला। यह राजद़ोह का प्रचारक समझा गया और इसके सञ्चालक क्षी॰ श्रीनिवास आग्रहर को सज़ा दी गई। इसके वाद 'इंग्डिया' का छापाख़ाना पॉण्डीचेरी वला गया। एम॰ पी॰ तिस्मल नाम का एक नवयुवक इस छापेख़ाने में काम करता था। वह कुछ दिन के बाद सन्दन के श्री॰ वयामजी कृष्णजी के इंग्डिया हाउस में चला गया और मद्रास के विष्ठववादियों से सम्बन्ध स्थापित किया। उन दिनों नील-कण्ड ब्रह्मचारी और शङ्कर कृष्ण अय्यर मद्रास में विष्ठववाद का प्रचार कर रहे थे। सन् १९९० में वैज्ञी अय्यर नाम का एक और युवक इनके साथ मिल गया। इसी साल के दिसम्बर में बी॰ वी० एम॰ अय्यर नाम का एक नवयुवक उन्हन के इंग्डिया हाउस से भारत आया और पॉण्डाचेरी में एक गुप्त समिति की स्थापना करके नवयुवकों को पिस्तौक चलाने की शिक्षा प्रदान करने छगा। थोड़े दिनों के बाद मद्रास का कैब्री अय्यर भी उसी के साथ जा मिला।

१९११ की १७वीं जून को इन दोनों युवकों ने तिन्नेवेली के मैजिस्ट्रेट की हत्या की। इस सम्बन्ध में एक तिन्नेवेली पह्यन्त्र-केस चला और ९ आदिमियों को सज़ाएँ दी गईं।

## क्रम्बर्क क श्रीराम राष्ट्र

महास के विष्टवर्शन्ययों में श्रीसन राज् का दान विशेष दक्षेत्र-तीय है। यह गोदावरी ज़िले का रहने वाला था। घोड़ा सा पढ़ दिख कर इसने सन्यास के किया और विगत असहयोग आन्दोलन के दिनों में विज्ञापद्दम और गोदावरी के ज़िलों में घून-घून कर शराब के विरद्ध प्रवार करता रहा और पद्धादतें स्थापित करता रहा। सन् १९२२ में सज़वाह उड़ी कि राजू विष्टववादी है और विष्टव करने के किए असना एक दल बना रहा है। पुल्सि ने उसे गिरल्दार किया. परन्तु कन्न में प्रभागाभाव के कारण छोड़ दिया गया।

गोदावरी प्रवेनसी में प्रक तहसीलदार रहता था। वह तहसीलदार सी या और टीकेदार भी। सरकार इत्यों को रोज़ाना इः साना मज़दूरी दिया करती थी. परन्तु तहसीलदार साहब उसमें चार माने अपने पॉकेट में रख लेते और दो माने इत्यों को देते। राजू को तहसीलदार की इस वेईमानी की ज़बर लगी, वह इसके प्रतिकार का उपाय सोचने लगा। शीष्ट ही एक इल तैयार हुआ और उसका उद्देश्य भी तहसीलदार से प्रतिशोध लेने की सीना का उहादून कर गया। राजू ने सशक विद्रोह की तैयारी आरम्म कर दी। गृदमगिरि की गहन गुज़ाओं में एक गुप्त सहु की स्थापना हुई और एडिस-थानों पर साकमण करके बहुत से हथियार आदि संप्रहीत हुए। सरकार की पुलिस राजू के तलाश में लगी। इः बार राजू-दल से पुलिस का प्रतिस राजू के तलाश में लगी। इः बार राजू-दल से पुलिस का प्रतिस राजू के तलाश में लगी। इः बार राजू-दल से पुलिस का कर्मचारी खेत रहे और कई घायल हुए। परन्तु राजू वेदाग़ निकल गया। सन् १९२४ में सरकारी सेना दल ने एकाएक आक्रमण करके राजू की सेनी को हरा दिया। सरकारी इश्तहार से पता चला की राजू मासन् जा चुका है।

# पञ्जाव का विष्तव स्थान्दोत्तन

जिस तरह बड़ाल में बड़-विच्छेद के कारण विण्लव आन्दोलन की धृष्टि हुई थी, उसी तरह पक्षाब में चनाब नदी के किनारे के उपनिवेश के कारण विण्लव आन्दोलन का आविर्भाव हुआ था। इस आन्दोलन के नेता स्वर्गवासी लाला लाजपतराय और सरदार अजीतिसह थे। सरकार ने इन दोनों नेताओं को विना विचार निर्वासित किया। परन्तु आन्दोलन बन्द नहीं हुआ। छः सहीने के निर्वासन के वाद सरदार साहब मुक्त कर दिए गए। इसके बाद उन्होंने अपने भाई सरदार किश्वनिसंह (सरदार भगतिसह के पिता) और कविवर लालचन्द्र 'फ़लक' को साथ लेकर तुमुल आन्दोलन आरम्भ कर दिया। परिणाम यह हुआ, कि सरकार की पुलिस उनके पीछे पढ़ गई। यह देख कर सरदार अजीतिसह तो फ़ारस चले गए; परन्तु सरदार किशनिसह और लाला लालचन्द्र पकड़ लिए गए। इन दोनों सज्जनों पर राजदोह- प्रचार का मामला चला था और कठिन कारावास की सज़ा दी गई थी।

#### लाला हरदयाल

लाला हरदयाल पक्षाव विश्वविद्यालय के प्रेज़ुएट थे। सरकार से वज़ीक़ पाकर ये शिक्षा प्राप्तकरने के लिए ऑक्सफ़र्ड गए। परन्तु पाश्चात्य शिक्षा पर उनकी श्रद्धा नहीं हुई। इसलिए ऑक्सफ़र्ड से लीक कर हिन्दुस्तान चले आए। यहाँ उन दिनों स्वदेशी आन्दोलन की धूम थी। लाला जी ने इस आन्दोलन में बढ़े ज़ोशें से भाग लिया। विदेशी बहिष्कार और जातीय भानों का प्रचार करने लगे। इसके साथ ही सन् १९०८ में उन्होंने अपनी एक पार्टी बना डाली तथा धीरे-धीरे विष्लव-जाद का प्रचार करने लगे। परन्तु कुछ दिनों के बाद ही उन्हें भालम हुआ कि इस प्रकार के काम देश की अपेक्षा विदेशों में रह कर अच्छी तरह किया जा सकता है, इसलिए पार्टी का काम श्री० दीनानाथ और श्री० अमीरचन्द को सौंप कर वे स्वयं अमेरिका चले गए। अन्त में इस दिनों पार्टी का काम बन्नाल के विख्यात विष्लवी श्री० रासविद्वारी बोस ने सम्भाला था। अमेरिका जाकर लाला हरदयाल ने जो विष्लव-बन्धी अनुष्ठान किया था, उसका उल्लेख हम आगे चल कर करेंगे।

जाने के बाद भी पार्टी का प्रचार-कार्य चळता रहा था। दिसम्बर सन् १९१५ में भारत के वॉयसरॉय लॉर्ड हार्डिआ दिली गए। वहाँ बड़े समारोह से उनके स्वागत का सामान किया गया था। एक बड़े से हाथी पर सवार होकर 'जब वे नन्स की ओर बढ़े, तो किसी ने उनके काप बम फेंका। परन्तु संयोग अच्छा था, निशाना चूक गया और लाट साहब तो बच गए, परन्तु इनका अरदली मर गया। इस घटना के पाँच महीने बाद लाहौर के लॉरेन्स गार्डन में एक बम फटा था, जिससे एक आदमी मर गया। पुलिस का अनुमान है कि ये दोनों काण्ड उसी काला हरदयाल की स्थापित की हुई पार्टी ने किया था। अन्त में इन

# परिशिष्ट

हुई थी। जिसमें श्री० अमीरचन्द्र, बालसुकुन्द्र, अवधिवहारी और वसन्तक्षमार विश्वास को फाँसी की सज़ा दी गई थी।

उधर अमेरिका पहुँच कर लाला हरदयाल ने बड़े ज़ोर-शोर से प्रचार-कार्य आरम्भ किया और शीघ्र ही एक 'ग़दर पार्टी' की स्थापना हुई और 'ग़दर' नामक एक अख़बार भी निकाला गया। उद्देश्य यह या, कि यहाँ से धन, जन और हथियारों का संप्रह कर के भारत में सशस्त्र विद्रोह आरम्भ कर दिया जाय। परन्तु थोड़े दिनों के बाद ही अमेरिकन सरकार को इस पार्टी के उद्देश्यों का पता लग गया। और लाला हरदयाल गिरफ़्तार कर लिए गए। अन्त में १६ मार्च, सन् १९१६ को वे ज़मानत पर छोड़ दिए गए और वहाँ से स्वीटज़रलैण्ड चले गए। परन्तु उनकी पार्टी बनी रही और उसका कार्य सञ्चालन उनके सहकर्मी श्री० रामचन्द्र करते रहे।

#### कोमागाता मारू

कनाडा नामक प्रदेश में बहुत से सिक्स सङ्गिठित रूप से रहते थे। उनका काम था, मेहनत-मज़दूरी करके जीविका अर्जन करना। यह बात कनाडावासियों को बहुत हुरी मालूम हुई। फलतः वहाँ की सरकार ने क़ानून बनाया कि जिस एशियावासी के पास २०० डॉलर न होंगे, वह कनाडा में पर भी नहीं रखने पाएगा। इस क़ानून के कारण वहाँ के प्रवासी भारतवासियों में बड़ी खलबली मची। उन्होंने इस क़ानून के विरुद्ध घोर आन्दोलन आरम्म किया। सन् १९१३ में कुछ प्रवासी उसी आन्दोलन के सिलसिले में यहाँ भी आए थे। हमें जहाँ तक क्ष्मिक्ष के स्थान क्ष्मिक्ष क्ष्मिक्ष क्ष्मिक्ष के स्थान के स्थान क्ष्मिक्ष के स्थान के स्यान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्था

जिस समय यह जहाज़ लौट रहा था, उस समय यूरोप का महासमर आरम हो हुका था। जारान आने पर थात्रियों ने सुना, कि उन्हें
विदिश सरकार के विख्यात एशियाई वन्द्ररगाह हॉक्सकेंद्व में भी उतरने
नहीं दिया जाएगा। इसिल्ए मजदूर होकर उन्होंने अपना जहाज़ कलकते
की ओर चलाया। रास्ते में हॉक्सकेंक्व तथा सिक्षाप्र में उन्होंने उतरने की
विद्या की थी, परन्तु अधिकारियों ने नहीं उतरने दिया। अन्त में, २९
दिसम्बर सन् १६१४ को कोमागाता मारू कलकते के वजवज नामक
वन्द्ररगाह पर पहुँचा। बङ्गाल-सरकार ने उन्हें नुरन्त पक्षाव भेज देने के
किए एक स्पेगल ट्रेन का प्रवन्त पहले से ही कर रक्ता था। परन्तु सिक्तों

के तुरन्त ही स्पेश्नल ट्रेन पर सवार होना स्वीकार नहीं किया। इधर पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी पर चढ़ाने का उद्योग आरम्भ किया। इधर यात्री बिगड़ उठे। उधर पुलिस भी गरम हो गई। दोनों ओर से गोलियाँ चलने लगीं। इस लड़ाई में १८ सिक्बों ने प्राण-विसर्जन किया। रङ्ग वेढवं देख कर २८ सिक्बों को लेकर वावा गुसदत्ति गायब हो गए। ६० सिक्बों को उठा-उठा कर ट्रेन में चढ़ाया गया। बाक़ी गिरफ्तार किए गए और जनदरी महीने तक हवालात में रख कर फिर लोड़ दिए गए। ३१ नज़रबन्द किए गए।

इस घटना के कारण विदेशों से छौटे हुए सिक्लों में तीन असन्तोष का सज्जार हुआ ! उन्होंने सरकार को एकदम ध्वंस कर डाफने का श्विचार किया । भयद्वर पढ्यन्त्र आरम्म हुआ । कनाडा, अमेरिका, हाँक्षकाँड्र, फ़िकीपाइन, जापान और चीन से बहुत से भारतवासियों ने आकर इस पढ्यन्त्र में योग दिया । सरकार भी विचिछित हुई । दमन आरम्भ हुआ । एक नए क़ानून की सृष्टि करके विदेश से छौटे हुए सिक्लों को कष्ट दिया जाने छगा । परन्तु यह विष्छय आन्दोछन मरा नहीं । सरकार की सतर्कता से बच कर वह अपनी शक्ति बढ़ाने छगा । १६ अक्टूबर १९१४ को फ़ीरोज़पुर, छियाना ब्राझ छाइन के चौकीमान स्टेशन पर बिष्ठवपन्थियों के छिए कुछ हथियार आने वाछे थे । अमेरिका से छाँटे हु ए कुछ सिक्ख दन्दें छेने के छिए चौकी-सान पहुँचे और स्टेशन पर आक्रमण कर के स्टेशन-मास्टर तथा पानी पाँड़ को मार डाला । स्टेशन को भी छट छिया । परन्तु वहाँ कोई २९ अबहूबर को 'तोसासारू' नाम का एक जापानी जहाज़ अमेरिका से भारत आया था। इसमें १३७ पङ्जाबी यात्री थे। ये पृक्षाब के विष्ठव-वादियों से मिल कर सङ्गठित विद्रोह करने के लिए आए थे। कई टोलियाँ बना कर विभिन्न स्थानों में एक साथ ही लाल-क्रान्ति की आग भड़काना चाहते थे। परन्तु भारत पहुँचते ही सरकार ने उनमें से १०० को गिरवृतार कर के नज़रबन्द कर लिया। जो नज़रबन्द नहीं किए गए थे, उनमें से ६, इसके बाद विभिन्न षड्यन्त्रों में लिस रहने के कारण फाँसी पर लटकाए गए। ६ को कारावास की सज़ाएँ दी गई, ६ आजीवन के लिए कालेपानी भेजे गए थे।

२७ नवस्वरं को १५ विष्ठवपन्थी फ़ीरोज़पुर में सरकारी ख़ज़ाना लूटने जा रहे थे। रास्ते में एक पुल्सि के दरोग़ा तथा ग्राम-पञ्चायक के कुछ लोगो ने उन्हें रोका। परन्तु विद्रोहियों ने उन्हें गोली मार दी। पुलिस ने फिर उनका पीछा किया और फिर एक संडुर्ष भारम्स हुआ। इसमें दो विष्ठवी मरे, सात पकड़े गए और ६ भाग गए।

इन कायों के अतिरिक्त, पश्चाबी विश्ववादियों ने उन दिनों पञ्चाब के विभिन्न स्थानों में ९ डाके डाले थे और ६ बार ट्रेनें उलटने की चेष्टाएँ की गई थीं। एक डकैती के सम्बन्ध में सिर्फ़ एक आदमी एकड़ा गया था, जिसके पास २४५ कारतूस और एक रिवॉट्वर मिला था।

## लाहीर षड्यन्त्र

हम ऊँपर 'शैलट किमटी' का उल्लेख कर आए हैं। इस किमटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में लाहौर षड्यन्त्र केस का उल्लेख किया है, इसका संक्षित्र विवरण इस प्रकार है:

कोमागाता मारू के यात्रा एकड़ छिए गए थे, वे जनवरी के आरम्भ में ही छोड़ दिए गए। उसी समय अमेरिका से आए हुए कुछ पत्र पकड़े गए थे। जिनमें अहरेज़ों के प्रति विद्वेप भाव फैकाने की चेप्टा की गई थी, और कुछ पत्र जर्मनी से आए थे, जिनमें जर्मनी की विजय का ज़िक्र था और बहुत सी उत्तेजनापूर्ण बातें थीं। इन पत्रों हारा सरकार को इस बात का भी पता लग गया, कि पञ्जाब के विष्लदवादी दल से अमेरिका की 'गृदर पार्टी' का सम्बन्ध है। १९१४ में विण्युगणेश पिक्तले नाम का एक महाराष्ट्र युवक पञ्चाव भाया और वहाँ की पार्टी को बड़ाल की पार्टी से सहयोग कराने का वचन दे गया। पिड़ले पना जिले का रहने वाला था और थोड़ी ही उमर में अमेरिका चला गया था। जिस समय गृदर पार्टी वाले सिक्ख यहाँ भाषु थे, उसी समय वह भी अमेरिका से यहाँ चला आया था। उसके पञ्जाब आने पर विष्ठवपनिथयों की एक सभा हुई। इस सभा में सरकारी ख़ज़ाना ऌढने. भारतीय सैनिकों में विद्रोह का प्रचार करने, अस्त्र संग्रह करने, बम बनाने और ढकैती द्वारा अर्थ-संग्रह करने की बातें तय हुई'। पिहुले ने कहा था, कि वह बस बनाने वाले एक निपुण बहाली को यहाँ ला देगा। उसका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। वस बनाने के लिए उपादान संप्रह करने को आदमी भी नियुक्त कर दिए गए। लुधियाना के कई विद्यार्थियों ने इस काम में सहायता दी। इसके वाद बनारस से श्री० रासविहारी वोस आए। उनके छिए अमृतसर में एक मकान छिया गया। वह कई बङ्गाली युवकों के साथ १९१५ के फ़रवरी महीने तक उस मकान '

में थे। यहाँ परं वह सिक्ख विष्ठववादियों के साथ कार्य करते रहे।

हा का थी कि प्राम्ता करने के लिए कई वम तैयार हुए, अस संप्रह हुए, पताकाएँ भी बनवाई गई सी युद्ध-घोषणा का मज़म्न भी तैयार कर लिया गया। रेठवे और टेलिप्राफ़ ध्वंस करने के लिए कई दिया का साम्राम करने के लिए पताकाएँ भी बनवाई गई सी युद्ध-घोषणा का मज़म्न भी तैयार कर लिया गया। रेठवे और टेलिप्राफ़ ध्वंस करने के लिए कई दिवा करने के लिए कई ही हो साम्राम करने के लिए कई विद्या का भी स्वाप्त कर लिया गया। रेठवे और टेलिप्राफ़ ध्वंस करने के लिए कई दिवा कर लिया गया। रेठवे और टेलिप्राफ़ ध्वंस करने के लिए कई दिवा कर लिया गया। रेठवे और टेलिप्राफ़ ध्वंस करने के लिए कई दिवा कर लिया गया। रेठवे और टेलिप्राफ़ ध्वंस करने के लिए कई दिवा पर पर हो हो सुकी थीं।

परन्तु एक गुप्तचर के द्वारा सरकार को इन बातों का पता छग चुका था। इसलिए नियत समय से पूर्व ही पुलिस ने रासिवहारी के आवास स्थल पर धावा बोल दिया। सात आदमी पकड़े गए। कितने ही रिवॉक्वर, बम, और बम बनाने का सामान तथा पताकाएँ बरामद हुईं। दूसरे दिन दो आदमी और भी पकड़े गए। इसके बाद और भो कई स्थानों पर ख़ाना तलाशियाँ हुई। बिनमें चार आदमी और १२ बम पकड़े गए। इनमें पाँच बम बहाली डक्न के थे, जिनमे तीन पुराने और दो नए थे। इसके साथ ही कुछ ऐसे प्रमाण मी मिले, जिनसे माल्य हुआ कि लाहीर, फ़िरोज़पुर, रावकिपएडी, बनारस, जवलपुर और पूर्व बहाल में एक ही दिन सक्च विद्रोह की घोषणा कर दो जाने वाली थी।

श्री वामविद्यारी और पिङ्गले पुलिस के आने से पहले ही माग

श्राच्या । इसके पास एक वम भी था।

२० फ़ाबरी को एक हेड-कॉन्स्टेबिल और एक दरोगा से कुछ बिच्लववादियों की मेंट हुई। पुलिस वालों ने थाने में चलने को कहा। विच्लवियों ने गोली दाग़ी, हेड-कॉन्स्टेबिल मर गया और दरोग़ा बायल हुआ।

'डिफ़ेन्स ऑफ़ इण्डिया एक्ट' पास हो जाने पर ९ भागों में बाँट कर विष्ठववादियों का विचार किया गया था। पहले मामले में ६१, दसरे मामले में ७४, और तीसरे में १२ अभियुक्त थे। इनमें २८ को फाँसी हुई, २९ छोड़ दिए गए और वाकी कालेपानी तथा जेलज़ाने मेजे गए। इसके अलावा कई अपराधियों का विचार सामरिक डक्क (Court Martial) से हुआ था ओर कई साधारण अदालत द्वारा दण्डित किए गए। पहले मामले में विद्रोह का उद्योग करने वाले और नेता शामिल किए गए। दूसरे में उनके सहकारी और तीसरे में विमिन्न प्रकार के विष्ठववादी थे। इसके सिवा 'डिफ़ेन्स ऑफ़ इण्डिया एक्ट' के अनुसार बहुन से आदिमयों को नज़रवन्द किया गया। अन्त में पक्षाब के कतिपय प्रतिष्ठित सज्जनों की सहायता से सरकार इस पिक्षाब के कतिपय प्रतिष्ठित सज्जनों की सहायता से सरकार इस पिक्षाब के कतिपय प्रतिष्ठित सज्जनों की सहायता से सरकार इस पिक्षाब के कतिपय प्रतिष्ठित सज्जनों की सहायता से सरकार इस पिक्षाब के कतिपय प्रतिष्ठित सज्जनों की सहायता से सरकार इस पिक्षाब के कतिपय प्रतिष्ठित सज्जनों की सहायता से सरकार इस पिक्षाब के कतिपय प्रतिष्ठित सज्जनों की सहायता से सरकार इस पिक्षाब के कियानी की सज़ा दी गई थी, उनमें अधिकांश ५०-५० और निन्हें कालेपानी की सज़ा दी गई थी, उनमें अधिकांश ५०-५० और निन्हें कालेपानी की उनर के ध्यक्ति थे।

#### द्मन चक

'हिफेन्स ऑफ़ इण्डिया एक्ट' के अनुसार तीन आहमी जेलों में

हार क्षा क्षा के अनुसार ३३३ आदमी रोके गए थे। आमेरिका से जो सिक्ख आए थे, उनमें २,५७६ अपने-अपने गाँवों में नज़रबन्द कर दिए गए।

षड्यन्त्र वाले मामले के बाद, १९१७ में जो लोग स्वदेश वापस आए थे, उनमें से ४१९ आदमी नज़रबन्द किए गये थे। इसके सिवा एडवाइज़री कमिटी ने भी इस विष्टव-स्थापार को रोकने में सरकार की काफ़ी सहायता की थी। अख़बारों पर ख़ूब कड़ी नज़र रक्खी गई. थी। कितने ही पत्रों के लिए यह आज्ञा थी कि अख़बार प्रकाशित करने से पहले मज़मून पुलिस को दिखा दिया जावे। श्री० विपिनचन्द्र पाल और कोकमान्य तिलक का पक्षाब में प्रवेश करना तक निषिद्ध था।

रौलट किमटी की रिपोर्ट का कथन है कि इस विप्लव-काण्ड के कारण पक्षाब में भयङ्कर ख़ून-ख़राबी होने की सम्भावना हो गई थी।

### बर्मा से विप्तव

सन् १९१५ में भी० इसन ख़ाँ और श्री॰ सोहनकाल पाठक नाम के एक विष्ठववादी त्याम होकर बरमा पहुँचे। इन दोनों का ग़दर-पार्टी से विशेष सम्बन्ध था। इन्होंने वहाँ जाकर सरकारी मिलिटरी पुलिस को भड़काने की चेष्टा की किन्तु मेमियो की सवार-पुलिस के एक जमादार ने सोहनकाल को गिरफ़्तार करा दिया। इस समय उसके पास तीन पिस्तौल और २७० कारत्स थे। इसके पाँचवें दिन सोहन-काल का सहकर्मी नारायण सिंह भी वहीं पकड़ा गया। उसके पास भी एक पिस्तौल थी। इस समय क्याम राज्य की सीमा पर एक रेकके

## परिशिष्ट

श्राहर तैयार हो रही थी। वहाँ बहुत से जर्मन इझीनियर और पञ्जाबी सिक्ख काम कर रहे थे। अमेरिका की ग़दर पार्टी ने निक्चय किया था, कि ये जर्मन और सिक्ख अख चलाना सीखेंगे और जब बरमा की मिलिटरी पुलिस कृञ्जे में भा जायेगी तो फ़ौरन बरमा पर दख़ल कर लिया जाएगा। परन्तु अन्त में भण्डा फोड़ हो गया और बहुन से विद्रोही सीरएतार करके दण्डित किए गए।

रहुन के मुसलमानों ने भी एक विष्ठव दल दनाया। टन्होंने १९१५ को वकरीद के दिन विष्ठव करने का क्षायोजन किया था। परन्तु तैयारी पूरी न होने के कारण यह तारीज़ बदल दी गई यो। इसके साथ ही पुलिस को इस पढ्यन्त्र का भी पता लग गया और कई आदमी नज़र-बन्द कर लिए गए।

## विदेशों से अख लाने की चेच्टा

उपर लिखा जा चुका है कि विष्ठववादियों ने विदेशों से हथियार लाने की भी चेष्टा की यी। १९१५ में श्री० जितेन्द्रनाय लाहिड़ी नाम का एक विष्ठवी यूरोप से भारत लाया। उसने वहाली विष्ठववादियों को बतलाया कि लर्मनी अस्त्र और अर्थ देने को तैयार है। न्यवस्था ठीक करने के लिए उसने कुछ आद्मियों को 'वटाविया' ( जर्मनी ) भेजने की ज़लरत बताई। इस प्रस्ताव के अनुसार श्री० नगेन्द्रनाय भटावार्य मि० मार्टिन नाम घारण कर वटाविया गया। इसके साय हो अवनोन्द्र नाथ मुकर्जी नाम का एक युवक जापान भेजा गया।

वटाविया जाकर सी॰ मार्टिन ने जर्मन राजदून से मुलाक़ात की। उसने वताया कि भारतीय विष्ठववादियों की सहायता के लिए अस्त्र- श्रास्त्र छेकर एक जहाज़ कराची के लिए जा रहा है। सार्टिन ने कहा, उसे बङ्गाल भेजने की व्यवस्था कर दीजिए। जर्मन राजदूत ने इसे स्वीकार कर लिया। इस जहाज़ में तीस हज़ार राइफ़ल, बन्दूक़ें और प्रत्येक बन्दूक़ के लिए ८०० के हिसाब से कारतूस थे। इसके सिवा दो लाख रुपए नक़द भी थे। निश्चय हुआ था, कि सुन्दरबन (गङ्गासागर सङ्गम के पास) जहाज़ से सारा सामान उतार लिया जाएगा। सब बातें तय करके मि० सी० मार्टिन उर्फ़ श्री० नरेन्द्र भारत वापस सा गया। श्री० यतीन्द्रनाथ के साथ परासशं करके यह भी ठीक कर लिया गया, कि यह सब सामान कहाँ कहाँ रक्ता जाएगा। यह भी निश्चय हुआ. कि पूर्व बहाल के लिए कुछ हथियार 'हाथी द्वीप' में. पश्चिम बहाल के लिए 'रायमङ्गल' नामक स्थान में भौर बाक़ी बालेश्वर में उतारा जाएगा। साथ ही यह व्यवस्था भी कर ली गई कि विलय लारम्म होने पर क्लकत्ते के पास की तीनों रेलवे लाइने स्वंस कर दी जाएँगी, तािक सरकार विज्ञोह दमन करने के लिने पल्टनें न भेज सके।

१ जुलाई को 'सैवरिक' जहाज़ के रायमङ्गल पहुँचने का बात थी। कुछ लोग उसकी प्रतीक्षा के लिए रायसङ्गल पहले ही पहुँच गए थे। परन्तु दस दिन तक इन्तज़ार करने पर भी जब जहाज़ नहीं काया। तो हताश होकर वे लोट भए। पीछे मालूम हुआ कि सारी चेष्टा विफल हो चुकी है।

इस परिमित स्थान पर इससे क्षिक विवरण देना सम्भव ही नहीं था, हाल के होने वाले काण्डों से पाठक पूर्णतः परिचित हैं, अतएद क्षाजा है. पाठकगण इसी से सन्तोष करेगे।

¥.

# ग्रागहयोग ज्यान्दोलन का संसिध

## इतिहास

सा की बासवी शताब्दी का सन् १६१३ भारत के इतिहास का एक चिरस्मरणीय साल है । क्योंकि इस साल इछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुइ थी, जिनकी अमिट छाप भारतवासियों के दिलों पर रहेगी । इसी साल समस्त भारत के एक स्वर से विरोध करने पर भी सरकार ने वह 'रौलट एक्ट' नाम का काला कानून पास कर डाला था, जिसे महात्मा गाँधी ने "शासक शरीर की भीतरी बीमारी का प्रकट चिन्ह" बताया था। उसी साल 'जले पर नमक, छिड्कने के लिए भारत को 'मॉण्टेगु चेम्सफर्ड' रिफ़ॉर्म मिला था, जिसे भारत के राज-नीतिज्ञों ने शासन-सुधार की मृग-मरीचिका नहीं, वरन् भारतवासियो का उपहास माना था, उसी साल पञ्जाब में वह अमानुपिक घटना सङ्घटित हुई थी, जिसे देख कर अत्याचार का दिल भी दहल सकता था। देश के शासन-कार्य में कुछ वास्तविक अधिकार प्राप्त करने की आशा से, यूरोपीय महासमर में, दिल खोल कर भारत ने साम्राज्य की सेवा की थी । वह इसके वदले मे थोड़े से मानवोचित श्रिधकारों की ओर ब्राशा लगाए बैठा था, परन्तु इसकी वही दशा हुई, जो एक वूँ द के लिए घंनघटा की ओर टकटकी लगाए हुए चातकी की अकस्मांत् वज्रपात हो जाने पर हो जाती है ! जनता ने पष्टाची अत्याचार की जाँच के लिए एक 'रॉयल कमीशन' की पुकार मचाई। परन्तु उसके

डिल्क कि एडिंग्डिं हण्टर की अध्यक्षता में एक कि मिटी बैठी, जिसे स्वयं भारत-सरकार ने नियुक्त किया, अधच उस की नृशंतापूर्ण कार्रवाई की जाँच होने वाली थी।

जिस समय सकार कमीशन नियुक्त करने में आगा-पीछा कर रही थी, उस समय कॉइरेस ने अपनी एक स्वतन्त्र जॉच-किमटी नियुक्त कर छी। इस किमटी में सहात्मा गाँधी, पण्डित मोतीलाल नेहरू, देशबन्ध्-दास और अन्यान्य कई वकील-बैरिस्टर थे। सरकार ने जेल में बन्द नेताओं को उस किमटी के सामने आकर अपना बयान देने की अनुमति नहीं दी, इसलिए कॉइरेस ने सरकार की नियुक्त की हुई हण्टर किमटी का बहिष्कार कर दिया। यहां से असहयोग आन्दोलन का स्त्रगत्र हुआ।

## अमृतसर कॉङ्गरेस

'हण्टर किसटी' तथा ग़ैर-सरकारी किसटी की नियुक्ति के पहले ही.
अस्तिसर में कॉइ रेस का अधिवेशन हुआ। हण्टर किसटी के सामने जो
गनाहियाँ हुई थीं, उससे पजाब के अत्याचार का वहुत कुछ भण्डाफोड़ हो चुका था इसलिए सारे देश में असन्तीय फी आग धषक उठी।
पजाब के अत्याचार के सम्बन्ध में निन्दास्चक प्रस्ताव उपस्थित करते
हुए लोकनान्य तिलक ने जो वक्तुता दी थी, उसमें आपने कहा था—
'प्रजा की रक्षा के लिए ही राजा होता है. न कि बेपरवाही के साथ
प्रजा की हत्या करने के लिए! प्रजा की रक्षा का भार जहाँ व्यक्ति-विशेष
के कपर न्यस्त होता है, वहाँ उसकी ज़िरमेदारी और भी अधिक होती
है। साथ ही उसका प्रभाव और वेतन भी अधिक होता है, वर्त मान
को त्र में इन तमाम का असद्व्यवहार किया गया है। इसलिए आर

हम इसके विचार का दावा करे, तो इसमें कोई अन्याय की बात नहीं हो सकती। लन्दन में नहीं, यहीं जालियाँवाले बाग में हो उनका विचार होना चाहिए और अगर आवश्यकता हो तो वहीं उन्हें दण्ड भी मिलना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है, कि उन्हें भारत में नहीं ेआने देना चाहिए ! मैं पूछता हूँ क्यों ? विचार के समय उपस्थित रहने के लिए और उपयुक्त दण्ड प्रहण करने के छिए, उनका यहाँ आना अत्यावश्यक है। इस सम्बन्ध में मेरा मनोभाव अत्यन्त तीत्र है। युद्ध के बाद क़ैसर के प्रति इड़लैण्ड वालों का जैसा मनोभाव देखा गया है, इस सम्बन्ध में मेरा मनोभाव भी वैंदा ही है। फ़ौजी कानृन के समय पक्षाव में जो निष्ठुर अत्याचार हुए हैं, उसकी तुलना में कैसर के कार्य क्या दूषणनीय हैं ? क़ैसर को सारे संसार के विरुद्ध लोहा लेना पड़ा था। हमारी सरकार ने कहा है, कि देशवासियों ने विद्रोह आरम्भ किया था, इसिक्ए उनके विरुद्ध सरकार को भी इयियार धारण करना पढ़ा। परन्तु वास्तव में वात ऐसी न थी। पञ्जाद के लोगों ने विद्रोह सारम्भ किया था, यह घोर मिध्या है । देश 🕏 लोगो को भयभीत करने के लिए ही लापरवाही के साथ यह इत्या की नई है। अगर किसी सम्य देश में इस प्रकार का कार्य हो, तो मैं व्हूँगा विकार है, उस सभ्यता को । दृसरे किसी देश में ऐसा कार्य नहीं हो सकता। इंड्रेंग्ड में यदि यह काण्ड हुआ होता, तो वहाँ के निवासी अपराधीको दण्ड दिलाने के लिए नौ महीने तक चुपचाप नहीं रह सकते थे। एक महीने में ही सब मामला ख़तम हो जाता। पार्लामेण्ट में प्रश्नों पर प्रश्न होते. वितर्क पर वितर्क होते । अपराधी को टग्ड न देने पर कोई मन्त्रि-

ख्या छ । क्या की निरापद नहीं समझ सकती। दुर्माग्य की बात है कि हम लोग छ: हज़ार मील पर है, और हमारी सरकार प्रजातन्त्रमूलक नहीं है। इसी से बृटिश सरकार अपने को सम्पूर्ण निरापद समझ रही है।" इसी तरह अन्यान्य कई वक्ताओं ने भी इस काण्ड की निन्दा की और सबकी यही इच्छा थी, इसके प्रतिकार की कोई तदबीर अवस्थ होनी चाहिए।

इसी समय ब्रिटिश पार्कामेण्ड में 'मॉण्ड-चेम्सफ़र्ड' सुधार को भी स्वीकार कर किया था और अपनी उदारता का परिचय देने के लिए जिन लोगों को पक्षाब ने बलवे (?) में सज़ाएँ दी गई थीं और जिन्होंने मार-काट में भाग नहीं लिया था, वे छोड़ दिए गए थे। इसके अनुसार पक्षाब के कई नेता और अलीवन्धु जेल से छूटते ही सीधे कॉइरेस के पण्डाल में आए तो लोगों ने बड़े उत्साह से जनका स्वागत किया।

यद्यपि पार्कामेण्ट के दिए हुए हास्यास्पद सुधारों को कॉइरेस ने स्वीकार कर लिया, परन्तु जनता इससे सन्तुष्ट न थी। पञ्जाब के मयद्वर काएड के बाद, इस ऑसू पींछने के प्रयत्न को उसने अपमान-जनक समझा।

#### कॉइरेस का विशेष अधिवेशन

अमृतसर कॉइरेस के दो महीने बाद, मार्च सन् १९२० में कॉइरेस की जाँच किमटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई। उसमें प्रकट की हुई बातों के कारण सारे देश में क्रोध का सञ्चार हुआ। इधर सरकार ने हण्टर किमटी की रिपोर्ट प्रकाशित करने में असाधारण विलम्ब कर दिया। इससे लोगों का सन्देह और भी बढ़ गया और वह सन्देह कुछ दिनहें

के बाद और भी पक्का हो गया। अब हण्टर कमिटी में 'अल्पमत' और 'बहुमत' के नाम से दो प्रकार की रिपोर्टें प्रकाशित कीं। इधर सरकार ने 'इण्डेमनिटी क़ानून' के नाम से एक नया क़ानून पास करके, अत्या-चारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का रास्ता ही रोक दिया। इसके बाट भारत-मन्त्री तथा भारत सरकार ने हण्टर कमिटी की रिपोर्ट पर अपनी असन्तोषजनक सम्मति प्रकट की। परन्तु कॉइरेस जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकी। उसने तुरन्त ही कलकत्तें से अपना एक 'विरोप अधिवेशन' किया। लाला लाजपतराय इस अधिवेशन के सभापति बनाए गए। पण्डित मदनमोहन मार्ख्वाय और देशबन्ध सी० भार० दास के प्रबल विरोध करने पर भी प्रतिनिधियों ने असह-योग का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया। कहा गया, कि भनन्त काल से प्रजा की शिकायतों पर ध्यान न देने वाली सरकार की सहायता न करना इस देश में धर्म माना गया है। इसका उपयोग भी प्रजा ने इई वार किया है। इसी प्रानी प्रथा के कारण बङ्गाल के विच्छेद के रूमय भी कुछ अशो में सरकार की सहायता न करने का भाव उत्पन्न किया था। इसके सिवा, सन् १६०९ में, बनारस-कॉइरेस के सभापति की हैंसियत से श्री॰ गोपलकृष्ण गोखले ने भी हसी मांग की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था- "यदि ऐसे आदिमियों की राय का भी निराटर कर दिया जाय, यदि भारतवासी गूँगे पशु की नरह हाँके जाएँ, यदि ऐसे मनुष्यों को, जिनका किसी दूसरे देश में प्रसन्नता से खामान किया गया होता, अपने ही देश में उनकी असहाय तथा अपमानजनक अवस्था का अनुभव कराया जाय, तो मैं यही क्हूंगा कि जनता के हित के-

लिए नौकरशाही के साथ सब प्रकार के सहयोग की आशा को विदा कर दो। ब्रिटिश शासन के एक सौ वर्ष बाद भी यदि ऐसी अवस्था उत्पन्न होती तो ब्रिटिश शासन पर मेरी समझ में इससे बढ़ कर कोई दूसरा दोषारोपण नहीं हो सकता।"

ये वाक्य गोखले महोदय ने बङ्ग-विच्छेद के प्रतिष्ठित विरोधियों के सम्बन्ध में कहे थे । इसके दो वर्ष बाद स्वर्गीय लोकमान्य ने सत्याग्रह के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। सन्, १६०९ में लाहौर कॉड्र्रेस में प्रवासी भारतवासियों के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव उपस्थित करते हुए गोखले महोदय ने सत्याग्रह के सम्बन्ध में कहा था—"सत्याग्यह क्या है ? वह प्रधानत: आत्मरक्षा मूलक है और नैतिक और आध्यात्मिक शक्यों से लड़ा जाता है । सत्याग्रही अत्याचार का विरोध स्वयं कष्ट सहन करके करता है । वह पाश्चिक बल का सामना आत्मिक बल से करता है । वह मनुष्य के अन्दर रहने वाले पश्च का मुकाबला मनुष्य के अन्दर रहने वाले देवता से करता है । वह अत्याचार का धुकाबला सहनशीलता से करता है । बल का मुकाबला अन्तरात्मा से करता है । अन्याग का मुकाबला विश्वास से और अधर्म का मुकाबला कर्म से करता है । अन्याग का मुकाबला विश्वास से और अधर्म का मुकाबला कर्म से करता है ।"

महात्मा गाँधी ने इस असहयोग की नीति को कार्यरूप में परिणत करने का भार लिया और असहयोगी की कर्मसूत्री तैयार करके वे संग्राम में प्रवृत्त हुए । एक ओर पञ्जाब के अत्याचारों की उपेक्षा और दूसरी ओर मुसलमानों की ख़िलाफ़त के साथ अविचार, इन दोनों घटनाओं ने असहयोग आन्दोलन के लिए मैदान साफ़ कर दिया ।

## क्रन्मक्रम्भ क्रम्मक्रम्भ क्रम्मक्रम्भ क्रम्मक्रम्भ क्रम्मक्रम्भ क्रम्मक्रम्भ क्रम्मक्रम्भ क्रम्मक्रम्भ क्रम्म

नवस्वर, सन् १९१९ में दिल्ली में ख़िलाफ़त कॉन्फ़्रेन्स का अधि-वेशन हुआ। मुसलमानों में बढ़ी उत्तेजना फैली थी। हिन्दू भी काफ़ी तादाद में शामिल थे। महात्मा गाँधी की सलाह से कॉन्फ़्रेन्स ने निश्चय किया, कि यदि ख़िलाफ़त का मसला सन्तोषजनक भाव से हल न हो तो सरकार से सहयोगिता करना एक दम बन्द कर दिया जाय। इसके बाद कॉन्फ़्रेन्स की दूसरी बैठक, १९२० की १७ अप्रैल को मदास में हुई। वहाँ असहयोग नीति का स्पष्टीकरण इस प्रकार हुआ—(१) ऑनरेरी पद, सरकारी उपाधियाँ और कौन्सिलों की मेम्बरी छोड़ दी जाए, (२) सरकारी नौकरी छोड़ दी जाए, (३) पुलिस और फ़ौज की नौकरियाँ छोड़ दी जाएँ, (४) सरकारी कर देने से इन्कार कर दिया जाए।

यद्यपि अभी तक असहयोग का सम्बन्ध अधिकतर ज़िलाफ़त के मसले से ही था, तो भी सहात्मा गाँधी ने इसे गर्म दल के नेताओं के सामने पेश करने का निश्चय किया और इसके लिए इलाहाबाद में एक कॉन्फ़्रेन्स बैठी। असहयोग का कार्यक्रम तैयार करने के लिए महात्मा गाँधी और मुसलमान नेताओं की एक कमिटी बनाई गई। इस कमिटी ने असहयोग का कार्यक्रम जुलाई में प्रकाशित किया और उसमें अदालतों के बहिष्कार का भी ज़िक्र आया।

इसके बाद कलकत्ते में कॉइरेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसका ज़िक इम ऊपर कर आए हैं।

## .हा का हो का हो साम हो का हो सम्बद्धाः का हो स नागपूर का हो सम्बद्धाः का हो स

नातप्र की कॉइरेस दिसम्बर सन्, १९२० में हुई थी। कौन्सिलों का निर्वाचन हो चुका था। गष्ट्रीय दल वाले नेता कॉइरेस का आदेश मान कर निर्वाचन-द्रन्द से अलग रहे। फलतः इन चुनावों के बारे में तीन वर्ष नक विचार करने की कोई आवश्यकना न रही। स्कूल, कॉलेज और अदालतों के वहिण्कार का कई प्रभावशाली नेनाओं ने धोर विरोध किया, परन्तु चौटह हज़ार प्रतिनिधियों में से अधि संश ने कलकते के प्रस्ताव पर दह रहने का ही निश्चय किया। फलतः थोड़े से रहोबदल के साथ यहाँ भी असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव प्रवल बहुमत से पास हो गया।

इसिलिए कॉहरेस ने यह भी निश्चय किया, कि राज-परिवार से किसी प्रकार का होष न रखते हुए भी, ड्यू क महोदय के स्वागत-समारोह का वहिष्कार किया जाए। फलतः जब जनवरी में ड्यू क आए तो जिस शहर में भी गए वहाँ पूर्ण हद्वाल रही, मानो भारत ने दिखा दिया, कि अब वह गुलाम या पराधीन नहीं रहना चाहता। दिखी और कलकत्ता-जेसे कहरों में नहीं ड्यू क महोदय को सूनी सहकों पर सरकारी स्वागत मिल रहा था, वहाँ जब महात्मा गाँधी या कोई और नेता जाता था तो उसके सुँह से स्वतन्त्रता का सन्देश सुनने के लिए लालों की भीड़ -होती थी!

नागप्र कॉहरेस ने नवीन सह्रठन की नियमावाली बनाई। कॉहरेस का ध्येय बदल दिया गया, कॉहरेस तथा उससे सम्बन्ध एलने -दाली कमिटियों का पुनः सहटन हुआ, उनके जुनाव के सम्बन्ध में कियम, बने, प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित की गई, और कॉड्सरेस के कार्य को बराबर जारी रखने के लिए एक विकेड़ कमिटी भी बनाई गई।

३१ मार्च क्षन् १९२१ में वेजवाड़ा में कॉइरेस की स्थाई समिति की वैठक हुई और निश्चय हुआ, कि आगामी जून तक कॉइरेस का चार्य सञ्चालन करने के लिए एक करोड रुपए 'एकत्र कर लिए जाएँ, कॉइरेस के एक करोड सदस्य बनाए जाएँ और भारत के २० लाख घरों में चर्ले चलवाने का प्रवन्ध हो। इसके वाट समिति की दूसरी बैठक बम्बई में हुई और निश्चय हुआ, कि आगामी ३० सितम्बर के अन्टर-अन्दर विदेशी वस्त्र का सम्पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया जाए तथा युवराज के आने पर उनके स्वागत-समारोह का बहिष्कार भी

## ' म्वयंसेवक श्रान्दोत्तन

२२ और २३ नवम्बर को सिमित की एक बैठक फिर बम्बई में हुई और निक्चय हुआ कि वहाल, पक्षाब और संयुक्त प्रान्त में जहाँ सरकार ने स्वयसेवक दल के सङ्गठन को ग़ैर-क़ान्नी क़रार दिया है, वहाँ से सब स्वयंसेवक दलों को एक सङ्गठन के अन्दर लाकर सरकार के विधान को चुनौती दी जाए। सरकार ने पहले तो आन्दोलन की दिल्लगी उड़ाई। बड़े लाट साहब ने उसे मूर्खों की योजना बता कर उपहास किया। फिर इस बात का प्रचार किया गया, कि अगर अङ्गरेज़ भारत से अपना हाथ खींच लें तो रक्त प्रलय आरम्भ हो जायगा। यह भी घोषित किया गया कि असहयोगी लोग बोलगेविडम को बुलाना चाहते हैं। अन्त में वीन्सिल-के मॉडरेट नेनाओं से प्रार्थना की गई, कि वे

हस मुसंवित में सरकार की प्रहायता करें। असंह्याग आन्दोळन का दमन करने के लिये प्रान्तिक सरकारों के पास नई-नई योजनाएँ भेजी गई। 'सिडीशस मीटिन्न एक्ट', किमिनळ लॉ एमेण्डमेण्ट और १४४ धारा का मनमाना उपयोग होने लगा। सरकारी अफ़सरों ने 'अमन समाएं' कायम की। एंडलो ब्रिटिश एसोसिएशन की एमरजेन्सी कमिटी ने भी आन्दोळन के विरुद्ध अंधाधुन्ध प्रचार किया। अली-बन्धु गिरफ़्तार हुए, कराची में उन पर मामला चला और उन्हें भारी सज़ा दी गई। आपके तथा अन्य राजनैतिक मुक़दमों की मनोरक्षक कार्यवाही संस्था द्वारा शीव्र ही प्रकाशित करने की व्यवस्था हो रही है।

अली-बन्धुओं को १ नवस्वर को सज़ा दी गई। इस सज़ा में कॉइ-रेस ने मत-स्वतन्त्रता को दबाने का प्रयत्न देखा, इसिलए उसने अली-बन्धुओं के अपराधों को अपनी किमिटियों में पास किए प्रस्तावों में भी किया। उसके समर्थन में हज़ारों आदिमयों ने भाग लिया। सरकार पूर्णरूप से कुिएठत हो गई। फिर किसी आदमी पर उन अपराधों के लिए मामला नहीं चलाया गया।

#### विन्स का आगमन

१७ नवम्बर को प्रिन्स ऑफ़ वेल्स मारत का अमण करने आए।

8स दिन सारे भारत में इसताल रही। वास्तव में सरकार ने उन्हें

किसी राजनीतिक से उद्देश्य को सिद्धि के लिए बुलाया थां। परन्तु

देश ने उनके स्वागत-समारोह का बहिष्कार करके उसे विफल्ष

कर दिया।

इसके बाद नौकरशाही ने और भी उप्र मूर्ति घारण की, इलाहाबाद

#### नेताओं की गिरफ्तारियाँ

देशबन्धु चितरजन दास जो अहमदाबाद कॉइरेस के सभापित चुने गए थे, २३ दिसम्बर को गिरफ़्तार कर लिए गए। उन पर भी वालिएटयर बनाने के लिए अपील प्रकाशित करने का अपराध लगाया गया। दो महीने तक हवालात में रक्खे जाने पर छः महीने के लिए जेल भेजे गए। हवालात के ज़माने में कहा जाता है, कि उन्हें एक सार्जेण्ट ने मारा भी था। अपने मामले के समय देशबन्धु ने अदालत की कार्रवाई में कोई भाग नहीं लिया और न अपना पक्ष समर्थन किया।

इसके बाद ही मौ० अबुलकलाम आज़ाद की गिरफ़्तारी हुई।
शायद नौकरशाही ने हिन्दू नेता के बाद एक मुसलमान नेता को गिरफ़्तार
करना भी मसलहत समझा। आप पर १२४-अ घारा के अनुसार
मामला चला और सज़ा दी गई। आपके बाद लाला लाजपतराय,
आचार्य भगवानदास, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा अन्यान्य सैंकड़ों
नेता और हज़ारों स्वयंसेवक पकड़े गए। गाँधी टोपी और खहर तो
मानो , नौकरशाही के लिए 'हौआ' वन गए थे। इनका उपयोग
करने वालों का हर तरह अपमान और तिरस्कार होता, था। खहर
का कुर्ता, गाँधी टोपी पहनना ही राजद्रोही होने का चिह्न था।

हान्य क्षित्र क्षित्र क्षेत्र क्षेत्र

जनता ने बड़ी शान्ति और संयम से काम लिया। इस आन्दोलन का इतना प्रभाव पड़ा कि श्रीमान् बड़े लाट साहब तक 'चकरा' गए। २७ जनवरी को बादोली से सामृद्धिक सत्याग्रह प्रारम्भ करने का समरणीय निर्णय किया गया। महात्मा गाँधी ने उसे अन्तिम और अमिट निर्णय कहा था और सरकार के पास 'अब्टीमेटम' मेजा। सारा देश शारीरिक शक्ति के उत्पर आत्मिक शक्ति की विजय देखने के छिए उत्सुक हो उठा। परन्तु ईश्वर की इच्छा कुछ दूसरी ही थी।

## चौरोचौरा-कारड

गोरखपुर ज़िले के चौरीचौरा नामक गाँव में पुलिस के अत्याचारों से लोग घवरा उठे। संयम और सहिष्णुता का बाँध टूट गया। उत्तेजित जनता ने थाने में आग लगा, दी और पुलिस के कई आदिमियों को पकड़ कर आग में झोंक दिया। इस दुर्घटना का समाचार महात्मा गाँधी को मिला, तो वे अत्यन्त मर्माहत हुए। उन दिनों वारदोली में कॉइरेस किमटी की चैठक हो रही थी। वहाँ निश्चय हुआ कि "वारदोली तथा सन्य स्थानों में जो सामुहिक सत्याग्रह आरम्भ होने वाला था, वह मुलतवी कर दिया जावे और सब तक मुलतवी रहे, जब तक कि कार्या क्षेत्र का अहिंसात्म क न हा जावे, कि गोरखपुर की जनता के अत्याचार या बम्बई या महास की गुण्डेवाज़ी पुनः न होने का विश्वास हो जाय।" इसके साय ही असहयोग-सम्बन्धी सारे आन्दोलन भी बन्द कर दिए गए और विधायक कार्मकम निश्चित किया गया।

इसके वाद २४ और २५ फ़रवरी को दिल्ली में कॉझरेस किमटी की चैठक हुई। महात्मा जो ने लोगों को समझाया कि वारदोलों के प्रस्ताव के कारण नागपुर कॉझरेस का प्रस्ताव उलटा नहीं जाता। परन्तु जनता तो निराश हो जुको थी। महात्मा गाँधी ने भी इस नैराश्य का अच्छी तरह अनुभव किया था। वे समयोपयाणी कार्यक्रम बनाने की चिन्ता में लगे। परन्तु नौकरशाही ने इसे महात्मा जो की कमज़ोरी समझा और वे गिरण्तार कर लिए गए।

#### महातमा गाँधी का मुकरमा

महात्मा गाँधी का विचार संसार के इतिहास की एक स्मरणीय च्यटना है। महामित एण्ड्र यूज ने इसे महात्मा ईसा के विचार से तुलना की थी। महात्मा जी के उत्तर राजद्राह-प्रचार का अवराध लगाया गया था। आपने अदालत की कार्रवाई में कोई भाग नहीं लिया था। परन्तु एक बढ़ा ही मार्मिक बयान दिया था, जिसकी कुछ एंकियों का भाव इस अकार था:

"अपना वयान पढ़ने से पहले मैं यह बनला देना चाहता हूँ, कि विद्वान एडवांकेट जनरल ने मेरे सम्बन्य में जो मन्तव्य प्रकाशित किए हैं, मैं उनका सम्पूर्ण भाव से अनुमोदन करता हूँ। उन्होंने अपने आपण में मेरे प्रति सम्पूर्ण सुंविचार किया है। क्योंकि यह विव्कृत सच है,

कि वर्तमान शासन-पद्धति के प्रति असन्तोष फैलाने का सुझे नशा-सः हो गया है। मैं इस सत्य को अदालत से जिपाना नहीं चाहता। विद्वान एडवोनेट-जनरल का यह कथन सत्य है, कि 'यझ-इण्डिया' से जब से मेरा सम्बन्ध है, तभी से मैंने इस असन्तोष का प्रचार आरम्भ नहीं किया है, वरन् उसके बहुत पहले से किया है। इस दुखदायी-कत्त व्य का पालन मैंने अपनी ज़िस्मेदारी को अच्छी तरह समझ कर किया है ! बग्बई , मदास तथा चौरीचौरा की दुर्घटनाओं के बारे में एडवोकेट जनरळ ने मेरे ऊपर जो दोषारोपण किया है, मैं उन सबका समर्थन करता हैं। मैंने रात-रात भर सोच कर देखा है, कि उन घटनाओं से अपना सम्बन्ध अस्वीकार करना मेरे लिए असम्भव है। एक शिक्षित और दायित्व ज्ञान-सम्पन्न मनुष्य की हैसियत से, मुझे इन कार्यों का फला-फल जानना चाहिए था। एडवोकेट जनरल का यह कहना भी सच है. कि मैं जानता था कि मैं आग से खेल रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िस्मेदारी समझ कर ही काम किया है और अगर मैं अभी छोड़ दिया जाऊँ तो वहीं काम क्रूँगा। आज सवेरे मैंबे सोच कर देखा है, कि इस समय जो बातें मैंने कही हैं, उन्हें अगर नहीं कहता तो मेरे कर्तव्त-पालन में त्रिट रह जाती।

"मै हिसा से बचना चाहता हूँ, अहिंसा मेरा परम धर्म है। किन्तु मुझे अपने लिए रास्ता चुन लेना पड़ा है। जिस शासन-पद्धति ने हमारे देश की अपूर्णीय क्षति की है, उसे या तो मैं स्वीकार कर लूँ, या उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने की सारी ज़िम्मेदारी अपने उत्पर ले कूँ। मैं जानता हूँ, कि मैं तथा मेरे देशवासियों ने समय-समय पर

पागलों की तरह काम किया है। में उसके लिए अत्यन्त दुलित हूँ, और जो कुछ मैंने किया है, उसके लिए कठोर से कठोर दण्ड की प्रार्थना करता हूँ। मैं दया की मिक्षा नहीं माँगता। मैं अपने को निर्दोष प्रमाणित करने की चेष्टा भी नहीं करता। क़ानून की दृष्टि में जो इच्छाकृत अपराध है, मैंने उसो को नागरिक का प्रथम कर्तव्य समझा है। उसके लिए मुझे जो कठोर से कठोर दण्ड दिया जा सके, मैं उसी के लिए प्रार्थी हूँ। विचारक महाजय! अगर आपकी यह धारणा हो, कि जिस शासन-तन्त्र या क़ानून की परिचालना में आप सहायता कर रहे हैं, कि वह देश के लिए मझलकर है, तो आप मेरे सब से कठोर दण्ड का विधान करें या स्वयं पद-त्याग करें। आप मेरे मतानुसार काम करेंगे, इसकी मुझे आज्ञा नहीं हैं।"

महात्मा जी का वक्तव्य समाप्त होने पर जज साहव ने अपना लम्बा फ़ैसला सुनाया और महात्मा जी को ६ वर्ष की सज़ा सुना दौ गई ! सत्याग्रह कमिटी

देश को सत्याग्रह के लिए तैयार न पाकर ही महात्मा गाँधी को पारदोली सत्याग्रह स्थिगत कर देना पढ़ा था। जेल जाने के पूर्व इसी लिए उन्होंने कॉइरेस को रचनात्मक कार्य में जुर जाने का आदेश दिया था, क्योंकि उनके अनुसार देश को अहिसात्मक लड़ाई के लिए तैयार करने का यही एक मात्र उपाय था। इस रचनात्मक कार्य में अलूतो-द्धार, हिन्दू-सुश्लिम एकता तथा खादी प्रचार भौर विदेशी वस्त्र का विहिष्कार सुख्य थे। इधर गाँधी जी की जेल-यात्रा के कारण देश के व्यातावरण में विचित्र पस्ती का गई। देश में दो विषद्ध मत सुनाई

एक कि कि कि कि कि कि कि कि साम कि साम है अतः लोगें को साम कि साम

महात्मा जी के जेल जाने के बाद कॉइरेस की वर्किंड किमटी की बैठकें स्थान-स्थान पर होती रहीं, जिनमें रचनात्मक कार्य पर ज़ोर दिया जाता रहा। खादी-प्रचार कार्य को सुसञ्जालित रूप देने के लिए एक बोर्ड स्थापित करने का निश्चय किया गया तथा इस काम के लिए तिलक-स्वराज्य-फ़ण्ड से रुपए देने की भी अनुमति दी गई। और काम भी चल ही रहे थे पर तो भी सुस्ती आती ही गई। लखनऊ में भी अखिल-भारतीय कॉइरेस कमिटी की बैठक हुई। देश के इस वातावरण से असन्तुष्ट होकर श्री० विद्वलभाई पटेल, पं० मोती लाल नेहर (जो उन्हीं दिनों जेल से खुट कर आये थे) आदि प्रगतिगामी नेताओं ने एक जाँच कमिटी की स्थापना का प्रस्ताव पास किया। जो देश का दौरा कर यह पता लगाने कि देश सत्याग्रह के लिये तैयार है या नहीं। कमिटी ने देश भर का दौरा किया और कॉइरेसी कार्यकर्जाओं का मत लिया पर अन्त में जब रिपोर्ट निकली तो उस कमिटी में ही दो मत थे। छः सदस्यों मे से तीन कौसिल-प्रवेश के पक्ष में थे तो तीन सत्याग्रह और रचनात्मक कार्य के! इस समय कौसिल प्रवेश के

## परिशिष्ट

भ्या एक्षपाती परिवर्तनवादियों (Pro-changers) और सत्यामह तथा रचनात्मक कार्य के पक्षपातियों (No-changers) के वाद-विवाद ने उम्र रूप धारण कर लिया। इसी समय देशवन्धु दास जेल से छुट कर आए, जिससे परिवर्तनवादियों का पक्ष और भी मज़बून पढ़ गया। यही आन्दोलन आगे चल कर स्वराज्य-पार्टी की नींव का कारण हुआ।

#### गुरु का वाग

सन् १९२२ में देश में दो वड़ी दुर्घटनाएँ हुईं जिनका प्रभाव सारे देश पर पड़े बिना न रहा। पहली घटना गुरु के वाग से सम्बन्धित हैं। सिक्सों ने चिरकाल से ही अपने धर्म के लिए बहुत कप्ट सहे हैं और अपने इसी विश्वास के लिए अने ग्रें वार हँ सते- हँ सते मृत्यु का आलि हन करने का अदम्य उत्साह प्रदर्शित किया है। उनके गुरुद्वारों का सम्बन्ध किसी न किसी गुरु के जीवन की किसी घटना से सम्बन्ध रखता है। इसीलिए सिक्स जनता इन्हें अपरिमित श्रद्धा और ममता की दृष्टि से देखती है और उनके सञ्चालन के लिए लाखों की सम्पत्ति उनके महन्तों के हवाले कर देती है। कालान्तर में जैसा कि प्रायः सभी धर्मों में हुआ करता है, ये महन्त सेवा श्रीर त्याग की पुनीत भावना को भूल कर विलास एवं अकर्मण्यता का घृणित जीवन बिताने लगे। इस दुरावस्था से दुखित हो सुधारवादी सिक्खों का एक दल, जो अकाली दल के नाम से विख्यात है, उठ खड़ा हुआ, जिसने गुरुद्वारा में सुधार का आन्दोलन खड़ा किया। उन लोगों ने 'शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्धक-किमटी' स्थापित की जिसने गुरुद्वारों का प्रवन्ध अपने हाथ में दिष्

(名) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) नाने की माँग पेश की। यह बात गुरुद्वारों के महन्तों को स्वभावत. अप्रिय छरी, जिन्होंने कई स्थानों पर अकाछी दल वालों पर भीषण अत्याचार करना प्रारम्भ कर दिया। 'नानकाना साहब' के गुरुद्वारे के सहन्त ने अनेकों भकालियों को बढ़ी निर्ममता से जलवा और मरवा ढाळा । इन अत्याचारों से ऊब कर अकालियों ने अहिंसात्मक सत्याप्रह करके इन गुरुद्वारों को अपने-अपने कृष्णें में करने का निश्चय किया। फलतः अस्तसर से कुछ दूर 'गुरु, के बाग्' नामक स्थान के गुरुद्वारे को ' उन्होंने अपने हाथ में छेने का निश्चय किया। पहले तो वहाँ के महन्त ने सुलह कर ली पर बाद में फिर झगड़ा हो गया। अन्ध साहब की सेवा में नियुक्त कुछ सेवक 'सहतों' में होने वाले 'लङ्गर' के लिए कुछ बबूल के वृक्ष कार लाए। महन्त ने इस पर एतरान किया और पुलिस को बुला लिया। सरकार ने अकालियों को वहाँ जाने से रोका, इस पर अकालियों ने सत्याप्रह प्रारम्भ कर दिया। वे उस जङ्गक में लकड़ियाँ काटने जाते, पुलिस उन्हें रोकती और जब नहीं मानते तो द्वरी तरह पीटना शुरू कर देती। यह मारना तब तब जारी रहता, जब तक वे निहत्थे वीर वेहोबा हो कर गिर न जाते ! हज़ारों पठान और अन्य पुलिसवाले उन पर प्रहार करते पर अपने धर्म और अपनी भान पर मर मिटने वाले ये सिक्ख पैर पीछे नहीं हराते थे। इतनी बल्प्ट, हप्ट-पुष्ट और सञ्चक्त जाति का एक बार भी अपने आक्रमणकारियों पर हाथ न छोड्ना, हमारे इतिहास की अविस्मरणीय घटना रहेगी। सच पूछा जाए तो गाँधी जी की अहिंसा की उपयोगिता जितनी इन चीर सिक्लों द्वारा सिद्ध की गई उतनी कदाचित् कहीं अन्यत्र नहीं। यह पहला ही ि अवसर था। जब तळवार से खेलने वाली सिक्ख-जाति ने इतने संगंमी और आतम-नियन्त्रण का परिचय दिया। अन्त में सरकार को झुक्ता पड़ां और गुरुद्वारों का प्रवन्ध इन अकालियों के हाथ में आ गया!

#### मुलतान का दुड़ा

इसी साल एक और दुखद घटना हुई। घटना सुछतान की है। ताजियों का जुलुस निकलते समय वहीं एक भयद्वर साम्प्रदायिक दहा हो गया। इसमें हिन्दुओं को ही भोषण हानि उठानी पड़ी। हिन्दुओं की इस करण अवस्था को देखकर वहे-बहे नेताओं के हृद्य पर इसका प्रभाव पढ़ा । स्वर्गीय महामना माळवीय जी हिन्दुओं पर किए गए इस दारुण अत्याचार से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने चुपचाप इस पैशा-रिचक अत्याचार को सह छेने के कारण हिन्दुओं की बड़ी निन्दा की और उन्हें अपने जान-माल और इन्ज़त की रक्षा के लिए सङ्गठित होने के लिए छलकारा। इसी कारण महामना का झुकाव हिन्दू महासभा की ओर हुआ। इस घटना को इतना महत्व देने का अभिप्राय यही है, कि यहीं से उस साम्प्रदायिक दिप-तृक्ष का बीज बोया गया, जो आज 'पल्लवित होकर पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने लहलहा रहा है। इस घटना के कारण ही मालवीय जी हिन्दू-सङ्गठन की ओर लगे, उधर -सुसलमान भी चुप न वेठे। स्थान-स्थान पर साम्प्रदायिक दहें होते रहे, जिनमें प्रायः हिन्दू ही पिटते थे। इसी समय से शुद्धि-आन्दोलन तथा तबलीग और तनज़ीम की बाद्-सी आ गई, और हिन्दुओं और सुसक-मानों के बीच की खाई बढ़ती ही गई. जिसे पाटने में आज भी हमारे नेतागण अपने को सर्वथा असमर्थ पा रहें हैं।

## हम्बान्हा गया-कॉङ्गरेस

इसी साल कॉइरेस का अधिवेशन बिहार में, गया में हुआ। यह बड़े महत्व का अधिवेशन था। सत्याग्रह कमिटी की रिपोर्ट से देश के राजनीतिक वातावरण में बड़ा जोश था। पं॰ मोतीलाल जी, हकीम अजमल खाँ, देशबन्धु दास आदि नेता कौसिल-प्रवेश के पक्ष में थे, पर अधिकांश लोग गाँधी जी के कार्यक्रम के अनुसार चलना चाहते थे। इस अधिवेशन के सभापति देशवन्यु दास ही हुए। अन्त में कौसिल-प्रवेश का प्रश्न कॉइरेस की विषय-निर्वाचिनी सभा के सामने उपस्थित हुआ, जिसने बहुमत से इस प्रस्ताव को नामञ्जूर कर दिया। कॉइरेस की खुली बैठक में भी यह प्रस्ताव गह हुआ। इस साल कॉङ्गरेस में एक और महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ, जिसके भनुसार यह साफ़ कह दिया गया कि उस दिन के बाद ब्रिटिश सरकार स्वयं अथवा स्यवस्था-पिका सभा की रज़ामनदी से जो भी ऋण लेगी, उसका देनदार स्वतंत्र भारत नहीं होगा। सत्यामह-जाँच-किसटी को रिपोर्ट के अनुसार एक प्रस्ताव और भी पास हुआ कि क़ानूनन हिसारमक बचाव जहाँ तक जायज़ है, कॉइरेस भी उसे मञ्जूर दरती है। देश को सत्यायह के छिए तैयार करने के लिए पत्तीस लाल रुपये और पनास हज़ार वॉलिंग्टियर जुटाने का प्रस्ताव भी इस साल स्वीकृत हुआ।

#### स्वराज्य-पाटी

परिवर्तनवादियों तथा अपरिवर्तनवादियों के उस झगड़े ने, जो न गाँघी जी की जेल-यात्रा के बाद उठ खड़ा हुआ था, गया-कॉइरेस के बाद और भी उप्ररूप धारण कर लिया। कॉइरेस के अधिवेशन से अपना

(B) (B) (B) (B) (C) (C) (C) (C) काम न निकलता देख देशबन्ध दास, प० मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमलखाँ साहब, श्री० विद्वलभाई पटेल, श्री० केलकर प्रमृति सज्जनीं ने 'स्वराज्य-पार्टी' की स्थापना की। श्री॰ दास ने कॉइरेस के सभा-पितत्व से भी इस्तीका दे दिया। नयी कौसिलों के चुनाव १९२३ के नवम्बर में होने वाले थे, इसलिए 'स्वराज्य-पार्टी' ने उसके पहले ही कॉइरेस मे बहुमत प्राप्त कर चुनाव मे लड़ने का निश्चय किया। श्री० दास के इस्तीक़ा देने पर कॉइरेस वर्किङ्ग किमटी में अपरिवर्तनवादियों का ही बोलवाला था, जिसके प्रधान बावृ राजेन्द्र प्रसाद चुने गए। इस कमिटी ने रचनात्मक कार्य पर ही ज़ोर दिया। इसीलिए गाँधी सेवा-सड्ड की भी स्थापना हुई पर आपस के मनसुटाव के कारण कोई भी नाम ठीक से न हो पाता था। इस स्थिति से ऊब कर मौलाना अवुल कलाम आज़ाद ने, जो उसी समय जेळ से छुटे थे, दोनों दलों में सम-झौता कराने के छिए प्रयाग में एक सभा बुलाई। देशबन्धु दास सभा-पति हुए। समझौता इन शर्ती पर होगया, १---कौसिल-सम्बन्धी प्रचार ३० अप्रैक तक बन्द रहे, २---दोनों पक्ष अपने-अपने कार्यक्रम के दसरे मदों के सम्बन्ध में जो काम करना चाहे, सो विना एक दूसरे के काम में वाधा डाले करें; ३--अपरिवर्तनवादी पूर्व निश्चय के अनुसार सत्याग्रह के लिए रुपये और स्वयं-सेवक जुटाएँ; १-परिवर्तनवादी दूसरे दं के साथ रचनात्मक कार्य तथा अन्य ऐसे कार्यों के लिये, जिसे दोनों मानते हैं, रुपये और कार्यकर्ता जुटाने में सहयोग देंगे, ५--३० अप्रैल के वाद, दोनों पक्ष जैसा ठीक समझें कर सकते हैं। पर यह समझौता स्थायी न हो सका । आपस का मनसुटाव, जिसे रोकने के

**図 ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (②) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (③) ★ (④) ★ (④) ★ (④) ★ (④) ★ (④) ★ (④) ★ (④) ★ (④) ★ (④) ★ (④) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★ (⑥) ★** खिए यह समझौता किया गया था, बढ़ता ही गया। आपस के इस ्रसगढ़े से लोग खिन्न हो गए थे। डॉक्टर अन्सारी, श्रीमती सरोजनी नायह, पं॰ जवाहरलाल नेहरू, आदि स्थायी समझौता कर लेने के पक्ष में थे। इसके लिए देशवन्धु दास ने यह प्रस्ताव पेश किया, कि कॉड्डरेस के काम को कई विभागों में वाँट देना चाहिए और प्रत्येक रविभाग को चळाने का भार ऐसे योग्य व्यक्तियों के हाथ में दिया जाए, नो उसमें विशेष रुचि रखते हों--जैसे राष्ट्रीय-शिक्षा, खादी-प्रचार, केंसिल-विभाग, मज़दूर-सङ्गठन, सत्यामह आदि। पर यह प्रस्ताव पं• मोतीलाल नेहरू, सरदार वहामभाई पटेळ, सेठ जमनलाल वज़ाज़ आदि को मान्य न हुआ। अखिल-भारतीय कॉइरेस-कमिटी की एक बैठक बम्बई में हुई, जिसमें निश्चय किया गया कि यदि स्वराज्य-पार्टी वाले उसका निर्णय माने तो कॉङ्गरेस का एक विशेष अधिवेशन कर झगड़े का निपटारा कर लिया जाए। पर श्री० दास ने ऐसा कोई आश्वासन देने से साफ़ इन्कार कर दिया । इस पर पं० जवाहरलाल जी ने, बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन के समर्थन से एक प्रस्ताव इस आशय का विकेंद्र किमटी में पास करा खिया कि इस झगड़े को सिटाने के किए गया-कॉ रेस के आदेशनुसार, चुनाव के विरुद्ध प्रचार न किया जाये ! इस पर पहली वर्किंड कमिटी ने इस्तीफ़ा दे दिया और ऐसे लोगों की "एक कमिटी बनी जो न तो कहर परिवर्तनवादी थे। न कहर अपरिवर्तन-वादी ही। डॉ॰ अन्सारी, इसके समापति बने और पं॰ नेहरू मन्त्री।

पर इतने पर भी स्थिति में सुधार न हुआ। दिन पर दिन न्जापस का यह मनसुटाव बदता ही गया। परिमाण-स्वरूप कुछ छोगों ने

## परिशिष्ट

हान कि स्वाप्त कि अखिल-भारतीय किमटी की वैठक करने के लिए मजबूर किया। वैठक नागपुर में हुई, जिसने कॉइरेस का विशेष अधि-वेशन कुलाने का निश्चय किया। पर इसी बीच तामिल-नाड किमटी आदि के विरुद्ध अनुशासन भड़ की बात उठने पर विकेंड्र किमटी ने इस्तीफ़ा दे दिया। नयी किमटी बनी, जिसने कॉइरेस के विशेष अधि-वेशन के लिए दिल्ली को चुना। मौलाना आज़ाद इसके सभापति चुने गए।

## दिल्लो का विशेष अधिवेशन

पूर्वयोजनानुसार कॉइरेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ। इसी समय मौलाना सुहम्मद्भली जेळ से छूट कर आए। उन्होंने परिवीतनवादियों और अपरिक्तनवादियों के झगड़े को तय करने कर स्तुत्य प्रयास किया। समझौता हो गया। उसके अनुसार कॉइरेस के किसी भी आदमी को चुनाव में खड़े होने की आज्ञा मिल गई। हाँ, यह निश्चय ज़रूर हुआ, कि चुनाव कॉइरेस के नाम पर न लड़ा जाए। इसके अनुसार स्वराज्य-पार्टी को चुनाव लड़ने का अवसर मिल गया।

इधर देश में हिन्दू-मुस्लिम दृ बहुत हो रहे थे। कॉइरेस के इस अधिवेशन में इन झगड़ों के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए एक कमिटी नियुक्त करने का निश्चय हुआ। हिन्दू-मुस्लिम समझौते का मसविद्रा तैयार करने के लिए भी एक कमिटो नियुक्त की गई, तथा सभी धर्म वालों को सम्मिलित कर रक्षा-दल क़ायम करने का भी निश्चय हुआ। केनिया (अफ़ीका) आदि उपनिवेशों में बसे हुए भारतवासियों पर गोरों हारा किए गए अत्याचारों की भी निन्दा इस अधिवेशन में की गई।

इस अधिवेशन के फल स्वरूप स्वराज्य-पर्टी ने चुनाव में भाग लिया। मध्यप्रान्त में उन्हें बड़ी सफलता मिली तथा उन्होंने मंत्री नण्डल तक न बनने दिया। वहाँ उनका बहुमत हो गया। यद्यपि बङ्गाल में उन्हें बहुमत न प्राप्त हुआ, फिर भी उन्हें सफलता काफ़ी मिली। अन्य प्रोन्तों में भी उन्हें काफ़ी सफलता मिली।

#### कोकनाडा-कॉङ्गरेस

सन् १९२३ के अन्त में कॉइरेस का सालाना अधिवेशन कोकनाडा
में हुआ। इसके सभापित मौलाना मुहम्मद अली हुए। इसमें दिली
में हुए कॉइरेस के विशेष अधिवेशन की बहुत-सी बातें मान ली गईं।
स्वराज्य-पार्टी को कौंसिल-प्रवेश की दी गई आज्ञा बहाल रक्सी गई। इसके
अतिरिक्त, कॉइरेस ने हिन्दू-मुस्लिम समझौते के मसविदे को अखिल
भारतीय किमटो के आगे पेश करने का आदेश दिया। खादी-प्रचार के
लिए खहर-बोर्ड का भी सङ्गठन किया। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन विशेष महत्त्वपूर्ण है। यहीं पर मुसलमानों ने अपनो माँगे स्पष्टक्रप
से कॉइरेस के सामने पेश की ! इस दृष्टि से, सभापित के आसन से
दिया गया मौलाना मुहम्मद अली का भाषण बहुत महत्त्व रखता है !

### इक्कोस दिन का उपवास

इस बीच गाँधी जी जेल से छूट आए। वे अस्वस्थ थे, पर तब भी देश के अहम ससलों में वे पूरी दिलचाशी ले रहे थे। इस समय देश में साम्प्रदायिक दहों की बाद-सी भा गई थी। भागलपुर, दिल्ली, कोहाट भादि स्थानों में भीषण देंगे हो गए। परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तन= वादियों का झगड़ा अभी शान्त न हुआ था। गाँधी जी पञ्च-

도HENDH (용HENDH (RE) रिहकारों वाली कॉइरेस की नीति पर पूरे ज़ोर से अमल करना चाहते थे और चाहते थे, कि जो कॉइरेस वालें कौंसिलों में हैं, उन्हें भी सूत कातना आदि काँहरेस के कार्यक्रम का पालन करना चाहिए नहीं तो उन्हें कॉइरेस की मेम्बरी से हटा देना चाहिए। पर स्वराज्य-पार्टी वाले -इस बात को मानने को तैयार न थे ! जून के महीने में अखिल भारतीय किमरी की वैठक अहमदाबाद में हुई। यहाँ का वातावरण बढ़ा क्षुब्ध -रहा। बढ़े बाद-विवाद के पदचात् गाँधी जी ने अपने उस प्रस्ताव को, जिसमें उन्होंने सूत कातने भादि के रचनात्मक कार्यक्रम को न मानने -वाले लोगों को कॉइरेस से हटा देने की वात कही थी, हटा लिया और कुछ शतों पर समझौता हो गया। पर देश की साम्प्रदायिक स्थिति में कोई अन्तर न आया, दहें होते ही रहे। इससे अब कर गोंघी जो ने इक्कीस दिन तक के लिए अनवान करने की घोषणा कर दी। गाँघी जी के डपवास करते ही देश में हलचल मच गई। अन्त में सभी साम्प्रदाय के लोगों का दिवली में एक एकता-सम्मेलन हुआ। इसमें सब सम्प्रदाय वार्लों ने अपनी-माँगे पेश की। कई बातों पर समझौता हो गया और पनद्रह आदिमियों की एक केन्द्रीय राष्ट्रीय पञ्चायत भी स्थापित हुई, जिसे भिन्न-भिन्न धर्मों के स्थानीय प्रतिनिधियों की राय से वहाँ के लिए -रधानीय पञ्चायते स्थापित करने का अधिकार दिया गया। पर इस सरमेलन का कोई स्थाई परिणाम न निकला, क्योंकि सभी धर्मावलियाँ को अपनी माँगे पूरी कराने की जितनी चिन्ता थी, उतनी अपने कर्त्तब्य-रालन की नहीं !

## क्रमा (छ) नाम (छ) (छ) नाम (छ) नाम (छ) नाम (छ) (छ) नाम (छ) (छ)

गाँधी जी के उपवास के कारण परिस्थिति में ज़रा सुधार हुआ ही था, कि गवर्नमेण्ट ने एक नया चक्र चला दिया। उसने यह कह कर, कि वहाँ विष्लवकारियों का भीषण पड्यन्त्र चल रहा है, बङ्गाल में एक नया ऑर्डिनेन्स लगा दिया और उसके अनुसार अपना दमन-चक्र शुरू कर दिया। साथ ही में श्री० सुभापचन्द्र बोस आदि अनेकों कार्यकर्त्ताओं को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। नरम दल वाले भी इस अन्याय से क्षुट्ध हो उठे। स्वराज्य-पार्टी का विचार था कि यह सव पड्नत्र उन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कई स्थानों पर मत्रि-मएडल भङ्ग कर दिए थे। इससे गाँधी जी भी रष्ट हुए और उन्होंने स्वराज्य-पार्टी के साथ समझौता कर लिया। इसके अनुसार स्वराज्य-पार्टी को काँड़रेस का भड़ा बन कर चुनाव छड़ने का अधिकार दे दिया गया। कॉङ्गरेस ने भी विदेशी वस्त्र वहिष्कार के अतिरिक्त, अन्य असहयोग स्थगित करना स्वीकार किया। पर चर्खा और खादी प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा हिन्दुओं में अछूतपन द्र करने का काम सबके लिए अनिवार्य कर दिए गए। इसके अतिरिक्त कॉइरेस की मेम्बरी के लिए चार 'आने पैसे की जगह अपने हाथ से कता दो इज़ार गज़ सूत अनिवार्य ठहरा दिया गया।

वड्डाल का दमन और इस समझौते पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय कमिटी की बैठक बम्बई में हुई। स्थिति पर विचार करने के लिए देश के अन्य राजनैतिक दलों को भी आमंत्रित किया गया। वम्बई में एक बढ़ा राजनैतिक सम्मेलन हुआ, जिसमे मुस्लिम

(日)-----(日)-----(日)-----(日)-----(日)------(日)------(日)------(日)------(日)-------(日)-------(日)-------(日)-------(日) लीग भादि सभी राजनैतिक दल उपस्थित थे। इसके पहले प्रस्ताव में सरकार की दमन-नीति की निन्दा की गई और स्वराज्य की माँप पेश की गई। दूसरे प्रस्ताव द्वारा एक कमिटी नियुक्त हुई, जिसे इस बात पर विचार करने का आदेश दिया गया कि किस प्रकार राजनीतिक दलों को कॉइरेस में शामिल किया जाए और स्वराज्य का एक मस्विद्र तैयार करे : जिसमें हिन्दू-मुस्लिम समस्या आदि सब मसलों का राजनीतिक दृष्टि से इल रहे। श्रांखिल भारतीय कमिटी ने गाँवां जी और स्वराज्य-पार्टी के वीच हुए समझौते को मान लिया । इन दोनों सम्मेलनों से कॉइरेस का रास्ता काफ़ी साफ़ हो गया। सन् १९२४ की कॉइरेस का सालाना अधिवेशन गाँघी जी के सभापतित्व में वेलगाँव में हुआ, जिसमें पहले दी गई सब बातों पर विचार हुआ। स्वराउय-पार्टी के साथ का समझौता मञ्जूर हो गया । गाँघी जी राजनैतिक कार्यो, यहाँ तक कि विकेंद्र कमिटी बनाने का अधिकार तक स्वराज्य-पार्टी को देने को तैयार ये पर उनका कहना था कि खादी-प्रचार तथा अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी जाए। इसी कारण कॉइरेस के विधान में सदस्य बनने के लिए चार आने ग्राहक की जगह हाथ का कता स्त देने की बात मञ्जूर हुई।

## कानपूर-गॅङ्गरेस

वेलगाँव कॉइरेस के पहले ही यद्यपि स्वराज्य-पार्टी के साथ समझौता हो गया था, पर इस झगड़े का अन्त न हुआ। वस्वई में सर्व-दलसम्मे-लन होने से आशा को जातो थी कि सभो दल वाले कॉइरेस के झण्डे के नीचे आ जाएँगे, पर उसके द्वारा नियुक्त की गई कमिटी अपनी असफलता

差 )<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(空)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<(mm-(z)<( की घोषणा कर चुप हो रही। अन्य लोगों का कहना था, कि यद्यपि कॉइरेस ने विदेशी-वस्त्र के श्रतिरिक्त, अपनी असहयोग नीति का त्याग कर दिया है, परन्तु उसने हमेशा के लिए नहीं छोड़ा था। यही नहीं, बेखगाँव में उसने कॉङ्गरेस वालों का खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था, जिससे अन्य लोग तथा कुछ महाराष्ट्र कॉइरेसी भी असन्तुष्ट ये। कॉइरेस ने केंसिल के काम आदि का भार स्वराजियों के हाथ में दे दिया था, अतः अन्य दल वालों को उसमें शामिल होकर चुनाव लड्ने में अपना स्वार्थ सिद्ध होता न दिखाई दिया। छोग स्वराज्य-पार्टी की अडङ्गा नीति से असन्तुष्ट थे। क्योंकि उनका विचार था कि कॉइरेस को मंत्री-मण्डल में भाग लेकर विधान बनाने में सहायक होना चाहिए। स्वय स्वराज्य पार्टी में डो दछ हो गए। एक दछ विधान मे भाग लेना चाहता था तो दूसरा केवल अडड्डा नीति में विश्वास रखता था। इसी वात को छेकर ढॉ॰ मुक्ते तथा श्रो॰ अम्बद्धर में बहुत दिनीं तक वाद-विवाद चळता रहा। ऐसे ही विक्षुट्य वातावरण में कॉइरेस का सन् १९२५ का सालाना अधिवेशन श्रीमती सरोजिनी नायदू के सभापतित्व में हुआ। इस अधिवेशन की विशेषता यह थी कि इसका कार्यक्रम स्वराज्य-पार्टी द्वारा ही बनाया गया, जिसने प० मोती लाल जी के सभापतित्व में कई प्रस्ताव विषय-निर्वाचिनी भुमा के सम्मुख डपस्थित किए। एक प्रस्ताव के द्वारा दक्षिण-अफ्रीका में हिन्द्रस्तानियों के विरुद्ध वनाए गए नए कानून का विरोध किया गया। दूसरे प्रस्ताव द्वारा वर्मा में हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही थी। उसकी निन्दा की गई। एक प्रस्ताव वहें महत्व पास का हुआ। इसके

श्राम (श्राम (श

## कॉङ्गरेस में स्वतन्त्र दल

मार्च के महीने में सरकार की ओर से कोई संतोषकनक उत्तर न पाकर पं॰ मोतीलांक जी प्रभति नेता असेम्बकी से वाहर निकल आए। हिन्दू सभा और अधि समाज ने छुद्धि भान्दोळन को ज़ोर से चलाना शुरू कर दिया था। सुसलमान भी चुप न वैठे थे, ४नका तवलीग और तन्त्रीम सान्दोलन चलही रहा था। इससे बड़ी करुता भा गई थी। जगह-जगह पर दक्षे हो रहे थे। कोहाट में दक्षा हो ही चुका था, इधर कळकत्ते में भी भयद्वार दङ्गा हो गया। इस परिस्थिति से जब कर गाँची जी भौजाना शौकत अछी के साथ जाँच करने रावछिपण्डी पहुँचे। पर जींच कमिटी के इन दोनों मेम्बरों में भी एक मत न हो सका। दोनों की अलग-अलग रिपोर्ट छपी। इसका देश पर अच्छा असर न पड़ा और यह समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती गई। दक्ने बदते ही नाए और हिन्दू और मुस्छिम नेताओं में वैमनस्य बढ़ता ही गया । ख़िलाफ़त कमिटी के लोग भी इससे प्रभावित हुए और आपस में बड़ा बिप-वमन होता रहा । विहार के मोहम्मद शकी और पं नेहरू में मतसेद हो गया । इघर ळाळा ळाजपतराय और प० मोतीळाळ नेहरू में भी मतभेद हो गया। इससे लाला जी ने पं॰ माळवीय की सहयता से एक स्वतन्त्र कॉहरेस चल स्थापित कर लिया, जिसने स्वराजियों के विरुद्ध ही अपने सदस्यों को खड़ा किया। इससे आपस में बड़ा मनमुटाव फैला और कई स्थानों में व्यक्तिगत आक्षेप तक किए गए।

#### गोहाटी कॉङ्गरेस

सन् १९२६ में कॉइरेस का सालाना अधिवेशन गोहाटी में हुआ। इसी बीच एक मुसलमान भाततायी ने स्वामी श्रद्धानन्द जी की हत्या कर दी। उसकी पैरवी के लिए खड़े हुए मौलाना सुहम्मद अली-जैसे नेता! इस पर हिन्दुओं में बड़ी सनसनी फैली और हिन्दू-मुस्लिम समस्या बहे विकट रूप मे सामने आई। ईस अधिवेंशन के सभापति श्री श्रीनिवास ऐयङ्गर किसी भी तरह एकता स्थापित करने के पक्ष में थे ! इनका कहना था कि मुसलमानों को गो वध करने का पूरा अधिकार है और वे जब चाहें गाय मार सकते हैं पर यह वात हिन्दुओं को सान्य न थी ! गाँधी जी स्वराज्य पार्टी के हाथ में राजनीति की बागडोर देकर तटस्थ हो गए थे। नाभा के महाराज के पदच्युत किए जाने की निन्दा का एक प्रस्ताव आया पर गाँधी जी के यह कहने से, कि कॉइरेस को देशी-राज्यों के मामळे में न पड़ना चाहिए, वह पास न हो सका। अहमदावाद कॉइरोस के बाद से हर साल एक प्रस्ताव चपस्थित किया जाताथा कि कॉइरेस का ध्येय पूर्ण-स्वतन्त्रता है, पर वहः कमी पास न हो सका। गोहारी अधिवेशन के सभापति श्री० आयङ्गर ं भी इस प्रस्ताव के पक्ष में थे, पर यहाँ भी यह पास न हो सका !

#### मद्रास कॉङ्गरेस

सन् १९२० के नए विधान के अनुसार यह निर्चय किया गया था। कि पार्लामेण्य दस बरसों पर उस विधान को कार्यान्वित किए जाने की

रीति और राजनीतिक परिस्थिति पर विचार के लिए एक कमीशन नियुक्त-करेगी। कॉङ्गरेस आदि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार किया था। सन् १९२० के चुनाव में कॉइरेस ने भाग न किया था। सन् १९२३ के चुनावों में कॉक्सरेस ने भाग लेकर काफ़ी सफलता प्राप्त कर लो थो, और पं॰ मोतीलाल जी के नेतृत्व में उसने सरकार को कई बार नीचा दिलाया था। इससे प्रमावित होकर सरकार ने दस वर्षों से पहले ही सन् १९२७ में साइमन कमीशन भेजने की घोपणा की। सन् १९२८ के प्रारम्भ से ही कमीशन अपना काम शुरू करने वाला था; पर चूँकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था अतः सभी दुर्छों ने इसका बहिष्कार किया। इसी गातावरण के बीच सन् १९२७ की कॉइरेस का अधिवेशन मदास में हुआ। इसके सभापति डॉ॰ अन्सारी चुने गए। साइमन कमीशन आने वाला था ही अतः कॉइरेस ने निक्चय किया कि उसका विरोध करने से ही काम न चलेगा , वरन् सब वलों को मिलकर शारत के लिए एक विधान तैयार करना चाहिए। यहाँ भी पूर्ण-स्वनन्त्रता का प्रस्ताव आया। पं० जनाहरलाल नेहरू ने इसे विनय निर्वाचिनी समिति में पास कराया । पर भभी यह प्रस्ताव रूप में ही रहा और आगे चलकर लाहौर कॉइरेस में पास हुआ। हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए भी एक प्रस्ताव भागा। इसके अनुसार मुसलमानों को गोबध करने का अधिकार मिलना था। चूँकि इससे हिन्दुओं में असन्तोप फैलना अतः गाँघी जी के कहने से इसे संशोधन करके पास किया गया।

#### 

इसी बीच बारदोली में ज़मीन पर 'कर' बढ़ाने के कारण सत्याः प्रह प्रारम्भ कर दिया गया। यह सत्याग्रह ख़ूब सफल रहा। इसकाः नेतृत्व सरदार बल्लभभाई पटेल के हाथ में रहा जिन्होंने अपनी कार्य-खुशलता का अच्छा परिचय दिया। सरकार ने गुजरात से बाहर के लोगों को आने से मना कर दिया, पर उन लोगों ने बाहर से ही यथाः शक्ति सहायता पहुँचाई। इस सत्याग्रह ने देश में नई जान डाल दी।

मद्रास कॉइरेस के निश्चय के अनुसार विधान बनाने के लिए एक किमटी नियुक्त हुई। पं॰ मोतीलाल जी इस के संयोजक थे; अतः यह नेहरू किमटी के नाम से विक्यात हुई। इस किमटी की योजना को, सब दलों के प्रतिनिधियों ने, कुछ बातों को छोड़ कर, मान लिया था। कलकत्ता कॉइरेस के अवसर पर इसे, एक सर्वदल सम्मेलन बुला कर सब दल वालों से स्वीकृत करवा छेने का निश्चय किया गया।

इसी बीच साइमन कमीशन ने देश में अमण करना प्रारम्भ किया। सभी जगह इसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए और काले झण्डे के साथ 'साइमन गो वैक' के नारों से इसका स्वागत किया गया। जनता में अपार उत्साह फैल गया। पक्षाब में प्रदर्शन के समय पुलिस ने छाठियाँ चलाई जिसमें छाला काजपतराय की जाँच तक चोट आई। इससे-जनता में सरकार के विरुद्ध और भी रोप फैल गया।

कलकत्ता कॉङ्गरेस श्रीर सर्व दल-सम्मेलन इस अधिवेशन<sub>्</sub>का ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व है। कॉङ्गरेस में नेहरू रिपोर्ट तथा 'स्वराज्य' की परिभाषा को लेकर बहुत वाड़--

#### परिशिष्ट

किताद चल रहा था। पं॰ जवादरलाल जी, सुभाप बातू प्रमृति लोग पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में थे। दूसरे लोग औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में थे। नेहरू रिपोर्ट औपनिवेशिक स्वराज्य को ध्येय बना कर लिखी गई थी। पं॰ मोतीलाल जी ही इस अधिवेशन के सभापित थे। कॉइरेस की विषय निर्वाचिनी समिति में स्वराज्य की परिभाषा के सम्बन्ध में बहुत वाद-विवाद हुआ। अन्त में महात्मा जी के कहने से इस बात पर सुलह हो गई, कि एक वर्ष तक कॉइरेस का जो ध्येय है वही रहे, और यदि साल के बीच सरकार नेहर-रिपोर्ट को नहीं मान लेती तब पूर्ण-स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी जाय। इस प्रकार एक प्रकार से यहीं पूर्ण-स्वतन्त्रता वाला प्रस्ताव पास हो गया।

इस अधिवेशन के साथ ही सर्व-दल सम्मेलन भी डॉ॰ अन्सारी के सभापतित्व में हुए। वहाँ श्री॰ जिल्ला ने दो बातों पर विशेष ज़ोर दिया। पहले, वे केन्द्रीय असेन्बली में मुसलमानों के लिए एक तिहाई सीटे चाहते थे। दूसरे, स्वाँ में मुसलमानों को उन सभी विषयों पर अधिकार मिलना चाहिए जो केन्द्रीय गवर्नमेण्ट को साफ़ तौर पर विधान में में दे दिए गए हों। इन माँगों से कई लोग, विशेष कर हिन्दू-सभा वाले असहमत थे। इस प्रकार यह सम्मेलन असफल रहा। इसके वाद मुसलमानों ने भी एक सर्व-दल समेग्लन लुए। यहाँ से मुसलमानों ने अपनी एक प्रभावशाली संस्था बना ली, और कॉइरेस से अलग होकर अपनी माँग पेश की। भी॰ जिल्ला ने इसी समय मुसलमानों की ओर से अपनी चौदह माँगों पेश कीं।

#### 

इस साल कॉइरेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन पं० जवाहरलाल नेहरू के समापितत्व में लाहौर में हुआ। इघर भारत के वाँयसरॉय लॉर्ड इर्शवन ने एक घोषणा इस आशय की निकाली कि सरकार तो स्वयं समझौता करने को उत्सुक है। उनके अनुसार सरकार तो अपनी वोपणाओं मे औपनिवेशिक स्वराज्य को तो मान ही चुकी है, अब वह एक गोलमेज़ परिपद बनाने को भी तैयार है। पं० मोतीलाल जी और महात्मा जी इसी विषय को लेकर वॉयसरॉय से मिले भी, पर स्पष्ट हो गया कि यह घोषणा सरकार का वाग्जाल-मात्र है। अन्त में पूर्व योजनानुसार यहाँ पूर्ण-स्वतन्त्रता को ध्येय बताया गया। इससे जनता ने बड़ा जोश फैल गया। स्थान-स्थान पर, २६ जनवरी को स्वतन्त्रता-दिवस मनाया गया और लोगों ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की। - इसी समय स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह प्रारम्भ करने का ने निक्चय किया गया। इस प्रकार सन् १९२९ का साल भारतीय कॉइरेस के इतिहास में विशेष महत्व रखता है।

#### नमक-सत्याग्रह

सावरमती अश्रम में वर्किंद्र किमटी की मीटिक हुई। इसके अनुसार वाँधी जी ने नमक पर से कर उठा छेने के लिए सत्याग्रह करने का निश्चय किया तथा इसके लिए स्रत-ज़िले के 'डण्डी' नामक गाँव को चुना गया जो समुद्र के किनारे था। सन् १९३० के सत्याग्रह की एक विशेषता यह थी कि गाँधी जी ने घोषणा कर दी कि वे स्वतन्त्रता लेकर ही साबरमती छोटेंगे! इससे जनता में उत्साह छा गया। गाँधी की अस्सी आदिमयों को लेकर आश्रम से चले, परन्तु रास्ते में तो जनता का समूह ही दूर पड़ा। इधर सरकार का दमन-चक्र ग्रुरू हुआ। गाँधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। प॰ मोतीलाल जी, पं॰ जवाहरलाल जी, श्रीमती नायह आदि सभी नेता जेक में दूँस दिए गए। नमक के अतिरिक्त विदेशी चस्तु वहिष्कार व मद्यनिपेध आन्दोलन ने भी ज़ोर पकड़ा। स्थान्त्रस्थान पर पिकेटिङ्ग हुई। लाठी-चार्ज और गिरफ्तारियों की तो बाद-मी आ गई। कई स्थानों पर तो गोलियाँ भी चलीं। इस सत्याग्रह से दुखित हो श्री॰ विद्रलभाई पटेल ने असेम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया। निसन्देह इस आन्दो-लन में जनता ने बड़े संयम, वीरता और उत्साह का परिचय दिया।

#### गॉधी-इरविन सममौता

सत्याग्रह का ज़ोर देख सरकार भी जनता की जागृति की क़ायल हुई। अन्त में उसने एक गोलमेज़ परिषद बुलाने का निश्चय किया। सरकार और कॉड़रेस के बीच समझौता कराने का सर तेज बहादुर सिण, श्री० जयकर आदि ने स्तुत्य प्रयास किया पर प्रधान-मंत्री मेकडॉ-नल्ड ने एक मूर्खतापूर्ण भाषण देकर सब कुछ समाप्त कर दिया! इसी बीच विकेंक्न किमटी के सभी मेम्बर छोड़ दिए गए। विकेंद्र किमटी की बैठक प्रयाग में हुई जिसमें गोलमेज से लीटे हुए सदस्य भी आए। गाँधी जी ने स्थिति समझी और लॉर्ड इरविन के पास उनसे मिलने के लिए एक पत्र मेजा। दिल्ली में गाँधी जी और वॉयसरॉय में मेंट हुई और बढ़े वाद-विवाद के पश्चात् समझौता हो गया। अब तक सत्याग्रह योड़ा-बहुत चल हो रहा था, पर अब समझौता हो जाने के कारण वह स्थिगत कर दिया गया और सभी राजनैतिक क़ैदी छोड़ दिए गए।

क्षा क्षा क्षा विशेष महत्व रखता है। यह पहला ही अवसर या, जब सरकार ने जनता के एक प्रतिनिधि से वात करने में अपना अपमान न समझा। नमक के सम्बन्ध में भी कुछ सहूलियतें गृरीवों को सिल गई। गुजरात के किसानों पर किए गए अत्याचारों की जाँच के लिए एक कमिटी बिटाने का भी आश्वासन वॉयसरॉय ने दिया।

#### कराची-कॉइरेस

सदीं की अधिकता के कारण छाहोर में ही यह तय हुआ कि काँद्रोस का सालाना अधिवेशन फ़रवरी के अन्त अथवा मार्च के प्रारम्भ में हुआ करेगा। यह अधिवेशन बड़े विषाद का था। श्री० यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु से देश विश्ववध्य था ही, इसी बीच छाहोर पड़्यन्त्र केंस के तीन अभियुक्तों को फाँसी लगा दो गई। इससे चारों और बडी सनसनी फैली। गाँधी जी के प्रति भी कुछ श्रनादर का भाव दिखाया गया। इस अधिवेशन में दो मुख्य प्रस्ताव पास हुए। पहले के अनुसार समझौता सङ्ग्र कर लिया गया। दूसरे के अनुसार स्वतन्त्र भारत के विधान का ख़ाका बनाया गया, जिसमें भारतोय नागरिकों के भौलिक अधिकारों—विशेषकर आधिक स्वतन्त्रता पर प्रकाश डाला गया। एक प्रस्ताव द्वारा सरदार भगतिसह आदि के फाँसी पर लटकाए जाने पर शोक प्रकट किया गया। इस अधिवेशन के सभापति सरदार विल्लभ भाई पटेल हुए।

#### दूसरी गोलमेख परिपद्

इस बीच दूसरी गोलमेज़ परिषद् की बात छिड़ी। कॉङ्गरेस ने गोंघी जी को ही अकेला प्रतिनिधि बना कर भेजा। इसी बीच विलायतः का संत्रिमएडल बदल गया जिसमें अनुदार दल की प्रधानता हो गई

इसमें कोई भी फ़ैसला न हो सका। प्रधान-मन्त्री रेमले मैकडॉनल्ड इस बात पर ज़ोर दे रहे थे, कि जब तक हिन्दू, मुसलमान, हरिजन आदि एकमत नहीं हो जाते तब तक विटिश सरकार के लिए कोई फ़ैसला देना असम्भव है। आपस में कोई बात तय न हो सकी, पर गवनंमेण्ट ने सुसलमानों की सभी बातें मान लीं। हरिजनों की भी-पृथक निर्वाचन की न्यवस्था दी गई, जिससे गाँधी जी बड़े असन्तुष्ट हुए। इधर भारत में लॉर्ड वेलिङ्गटन जनता को दबाने का वहाना खोज रहे थे। वहाना मिल भी गया। गृह्धे की सस्ती के कारण इलाहाबाद के किसान लगान न दे सके, जिसका सम्बन्ध गवर्नमेण्ट ने लगानवन्दी भान्दोलन से लगाया और भीषण दमन करना आरम्भ कर दिया। बङ्गाल में हिजली कैग्प जेल की घटना को लेकर भी अत्याचार शुरू हुए। इधर गाँधी जी परिषद् से निराश छोटे, और आते ही गिरफ़्तार कर लिए गए, फिर तो गिरपतारियों, ऑहिंनेन्स और दमन की वाद-सी छा गई। इस साल (१९३२) का काँद्वरेस अधिवेशन उत्कल में होने वाला था, मालवीय जी सभापति चुने गए थे, पर गिरफ़्तारियाँ तथा-काँइरेस के ग़ैर-क़ान्नी घोषित किए जाने के कारण बड़ी चतुराई से दिली में हो गया।

#### हरिजनें। के लिए अनशन

यरवदा जेल में 'गाँधी जी ने हरिजनों के लिए अनशन किया।
गोलमेज़ परिपद के अनुसार हरिजनों को पृथक निर्वाचन का अधिकारमिला था, जो स्पष्टतः सवर्ण और दलित हिन्दुओं में फूट डालने का
प्रयस था। इस अनशन ने देश. भर में हलवल मचा दी। कई नेताओं

के वीच-वचाव से ही हरिजन नेता श्री० अग्वेदकर से सुकह हो गई। इसके अनुसार हिन्दुओं की निर्धारित संख्या में ही हरिजनों के लिए कुछ जगहें सुरक्षित कर दी गई। इसके बाद अछूतोद्धार की ज़ोर की कहर आई। इसी समय 'हरिजन सेवक सङ्घ' की स्थापना हुई।

#### 'कलकत्ता कॉङ्गरेस

दिल्ली-कॉङ्गरेस की तरह सन् १६३३ का कॉड्गरेस अधिवेशन भी

'येसे समय हुआ जब देश में सत्याग्रह के कारण दमन का ज़ोर था।

-और कॉड्गरेस एक ग़ैर-क़ानूनी संस्था घोषित की जा चुकी थी। इसके
सभापित मालवीय जी चुने गए थे, पर वे अन्य कई नेताओं के साथ

गिरफ़्तार कर लिए गए। इस विकट परिस्थित के बीच भी अधिवेशन

हुआ और लगभग सभी प्रस्तान पास कर लिए गए।

#### वम्बई कॉङ्गरेस

सन् १९३३ के मध्य में ही सत्याग्रह आन्दोलन में सुस्ती आ गई
यो। इसी वीच सरकार की तरफ़ से एक दवेत-पत्र (White Paper)
निकला निसमें उन सिद्धान्तों पर प्रकाश ढाला गया था, जिनके अनुसार नया विधान बनने वाला था। उसे देख, देश के कई नेताओं को
आशा वंधी और उन्होंने निश्चय किया, कि अब कॉइन्रेस को सत्याग्रह
न्थिगित कर चुनाव में भाग लेना चाहिए। बात गाँधी जी तक पहुँची
और उन्होंने उनकी बात मान कर सत्याग्रह स्थिगित कर दिया। इस
पर सभी सत्याग्रही छोड़ दिए गए। ऐसे ही वातावरण में सन् १६३४
का सालाना अधिवेशन हुआ। बावू राजेन्द्रगसाद इसके सभापति हुए।
क्वित-पत्र के वाद यह पहला अधिवेशन था, अतः यहाँ विधान के

सम्बन्ध में भी कॉइन्सेस को अपना मत देना था। इसी साल नवम्बह में केन्द्रीय असेम्ब्रली के चुनाव भी होने वाले थे अतः कॉइन्से को चुनाक सम्बन्धी अपनी नीति पर भी प्रकाश डालना था। अधिवशन के कुछ पहले ही गाँधी जी ने कोइन्सेस से कोई क्रियात्मक सम्बन्ध न रखने का निश्चय घोपित किया। विधान के सशोधन में काफ़ी बहस हुई। अन्त में कॉइन्सेस ने प्रधान मंत्री मेकाडॉनल्ड के निर्णय को अन्यायपूर्ण उह-राया, पर आपस के झगड़े को मिटाने के लिए न उसका विरोध किया, न स्वीकार ही। इसी अधिवेशन में कॉइन्सेस के प्रतिनिधियों की संख्या प्रान्तों की आबादी के स्थान पर कॉइन्सेस सद्स्यों की संख्या के अनुपात-

#### चुनाव

सत्याग्रह स्थगित कर कॉइन्सेस ने चुनाव में भाग छेने का निश्चय किया था। इसके अनुसार सन् १९२५ के चुनाव में कॉइनेस ने भाग किया और अधिकांश स्थानों से उसकी विजय हुई। इसी बीच कॉइनेस ने श्री॰ जिल्ला से भी समझौता करने का प्रयत्न किया पर ऐसा हो न सका!

#### लखनऊ कॉझरेस्र

सन् १९३४ का सालाना अधिवेशन गिरफ़्तारियों के कारण मार्च में न हो कर अक्टूबर में हुआ था। यदि सन् १९३५ का अधिवेशन मार्च में किया जाता तो पहले अधिवेशन के ठीक पाँच महीने बाद यह अधि-वेशन होता, अतः यह निक्चय हुआ कि अधिवेशन सन् ११३६ के मार्च में हो। निक्चयानुसार इस बार का अधिवेशन एं० जवाहर लाल जी- के सभापतित्व में लखनक में हुआ। पण्डित जी का झुकाव समाजवादियों की ओर ही था, अतः कॉक्सेंस के नेताओं के बीच इस बार काफ़ी मतभेद दिखाई दिया। मतभेद अधिकतर चुनाव और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को लेकर हुआ।

#### कैजपूर कॉङ्गरेसः

लखनऊ कॉइरेस में ही तय हुआ था कि कॉइरेस सन् १९३७ के जुनाव भाग लेगी, अतः सन् १९३६ जुनाव सम्बन्धी तैयारी में ही बीता। इसी साल कॉइरेस का अधिवेशन बम्बई प्रान्त के फ़ैज़पुर नामक ग्राम में हुआ। गाँधी जी का कहना था, कि कॉइरेस को ग्रामीणों के सम्पर्क में आने के लिए अपने अधिवेशन गाँवों में करने चाहिएं, जिससे उसके प्रवन्धाद में ग्रामीणों का भी कुछ आर्थिक छाभ हो—इसी योजनानुसार यह प्रथम ग्रामीण अधिवेशन हुआ। इसकी विशेषता यह थी कि इसकी खजावट आदि का सारा इन्तज़ाम ग्राम की चीज़ों से ही किया गया था। इसके सभापति एं० जवाहर लाल जी नेहरू जुने गए। जुनाव नज़दीक थे अतः यहाँ जुनाव के सम्बन्ध में वढ़ा उत्साह रहा।

#### चुनाव में जीत

कॉइरेस के अधिवेशन के वाद का समय वहे बहे नेताओं के चुनाव सम्बन्धी दौरों में बीता। चुनाव हुए और कॉइरेस की जीत वस्बई, मदास, मध्य प्रदेश, विहार, युक्तप्रान्त, उड़ीसा और आसाम में हुई। पञ्जाब, वहाल, सिन्ध और सीमाप्रान्त में भी कॉइरेसी काफ़ी सख्या में चुने गए। अब प्रदन यह उठा, कि कॉइरेस मंत्रि मण्डल बनाए , या नहीं ? गाँधी जी का कहना था, कि मिन्न-मण्डल बनाने से पहले क्ष्य क्षित्र को प्रान्तीय गर्वन्ती से इस बात का लाग्यासन लवहय है है, कि वे विधान के अनुसार मिले हुए अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग न करेंगे। यह कॉइरेसी दल के नेताओं ने किया भी पर गर्वन्तों ने न साना। इस पर सब प्रान्तों में कॉइरेस के बाहर के लोगों की सहायता में मिन्न-मण्डल बनाए गए, पर यह प्रयास हास्यास्वद ही रहा। अनत में, तीन महीने बाद गर्वन्तों के कुछ आदवास न देने के बाद उपरोक्त सभी प्रान्तों में कॉइरेसी संजिमण्डल बनाए गए। सीमर-प्रान्त में भी कुछ दिनों बाद कॉइरेसी संजिमण्डल बनाए गए। सीमर-प्रान्त में भी कुछ दिनों बाद कॉइरेसी संजिमण्डल बन गया। इन चुनावों के समय कई स्थानों पर पार्टी-बन्दी तथा लापस की फूट के प्रमाण मिले। जिनमें मध्य-प्रदेश, बद्दीसा और सीमा-प्रान्त के नाम विशेष हर से उल्लेखनीय है। मध्य-प्रदेश में एक संत्री, ढॉक्टर खरे के ख़िलाफ़ अनुशासन-मङ्ग सक ही कार्यवाही करनी पद्दी थी!

#### इरोपुरा कॉङ्गरंस

कॉइरेसी मंत्रिमण्डल को काम करते हुए सात-आठ महीने ही हुए ये, कि कॉइरेस का अधिवेशन (१६३८) हरीपुरा में, श्रो॰ सुमाप-चन्द्र वोस के समापतित्व में हुआ। इस अधिवेशन में विशेष समारोह और उत्साह देखने में आया। इसी समय अण्डमन के राजविन्द्रयों को खुड़ाने के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल और गवर्नरों में झगड़ा हो गया, जिससे मंत्रिनण्डल ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस समाचार से भी यहाँ का वायुमण्डल गग्म रहा। अन्त में गवर्नरों को मंत्रिमण्डल की जात मान लेनी पड़ी!

# क्र<del>िक्स क्रम्म क्र</del>

१९३९ के सार्च से कॉइनेस का अधिवेशन सध्य-प्रदेश के त्रिपुर्नः नामक स्थान में हुआ। इस साल की विशेषता यह यी कि, समापति-पद के छिए डॉ॰ पष्टानि सीतार्रोया और श्री॰ सुमाय बोस में बढ़े ज़ोर का सुद्यादला हुना। यह लढ़ाई गाँघी नी के कार्यक्रम में विश्वास रखने दालों और नं रखने दालों में थी। अभी तक कॉहरेस का काम महात्मा र्गांबी के क्यरानुसार होता था पर श्री॰ सुमाप अपना अक्य कार्यक्रम देना चाहते थे। इसी बीच यूरोपीय छड़ाई छिड़ गई जिसके छिए मी कॉहरेस को अपना भावी-कार्यक्रम निरुवय करना था। अन्त में श्री॰ दोस विजयी हुए ! यह अधिवेशन वही दुखद परिस्थिति से हुआ और आपस में वड़ी इहना फैर्ङा। यद्यपि श्री० दोस बहुमत से सुने गए ये पर कॉहरेस के अविवेशन में टनकी और से आया हुआ प्रस्ताद-पास न हो सका। अन्त में श्री० दोस ने समापतित्व से इस्तीकृ दे दिया और बाबू राजेन्द्र प्रसाद समापति दने । श्री० वोस ने सभापति पर से अलग होकर कॉइरेस के विरुद्ध कहून प्रचार किया, जिससे उन पर अनुशासन-भन्न की कार्यवाही भी करनी पढ़ी। अन्त में उन्होंके फ़ॉर्गर्ड च्डॉक नामक अपनी एक अड़त संस्था स्थापित का ली !

#### रामगढ़ कॉइरेस

चहाई छिड़ते ही कॉझरेस ने जिटिश सरकार से इस बात की माँग पेग की कि वह चड़ाई के बाद भारत के सम्बन्ध में क्या पॉलिसी दर्तेगी इसे अभी से स्पष्ट कर है। इसी हाउत में कॉझरेस ने सरकार को सहायता देने का नायदा किया पर इसकी सुनवाई न हुई। इस पर सभी प्रान्तों के कॉइरेसी मंत्रिमण्डल ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद कॉइरेस का अधिदेशन विहार के रामगढ़ नामक स्थान में हुआ। इसके सभापित मौलाना अनुल कलाम आज़ाद हुए। अधिदेशन आरम्भ होते ही मूसलाधार पानी बरसने लगा जिससे इसका काम जर्दा ही समाप्त कर देना पढा। फिर भी इसका महत्व कम नहीं है, क्योंकि लड़ाई के प्रारम्भ से जो नीति विकेंद्व कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी द्वारा बताई जा रही थी, उसका समर्थन किया गया।

#### पाकिस्तान योजना

कॉइरेसी मंत्रिमण्डल बनने की बात मुस्लिम लीग को न जंची! उसने प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया कि कॉइरेस हिन्दुओं की सहथा है और उसमें मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है! उसने मुसलमानों पर किए गए तथा कियत अत्याचारों की जाँच के लिए पीरपुर के राजा की अध्यक्षता में एक किमटी बिठाई, जिसने 'पीरपुर रिपोर्ट' नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित कर कॉइरेस पर काफ़ी निपन्नमन किया। इस झूठे प्रचार का प्रभाव मुस्लिम जनता पर ख़ूब पड़ा। रामगढ-कॉइरेस के कुछ दिन बाद ही सन् १९४० में लीग का अधिवेशन लाहोर में हुआ, जिसमें पहली बार पार्कस्तान की माँग पेश की गई।

#### वैयक्तिक सत्याप्रह

सन् १९४० की गर्मी तक जर्मनी ने अधिकांश यूरोप पर अपनाः आधिपत्य स्थापित कर लिया, ईटली भी लड़ाई में उत्तर आया। कॉक्सरेस ने अहरेज़ों से बार-बार अपनी भानी नीति के स्पष्टीकरण के लिए कहा, श्रुक्त श्रुक

#### क्रिप्स योजना

सन् १९६१ की नवस्वर तक यूरोपीय महायुद्ध ने भीषण रूप धारण कर किया। जर्मनी की रूस से छड़ाई छिड़ गई। जापान और अमेरिका भी एक दूसरे के विरुद्ध छड़ाई में उत्तर आए। ऐसी विषम स्थिति में वृटिश कैविनेट की तरफ़ से एक योजना छेकर सर स्टैफ़र्ड किप्स भारत पहुँचे। सन् १९४२ के मार्च में यह कैविनेट मिशन भारत पहुँचा। यह योजना मुख्य रूप से दो भागों में बाँटी जा सकती है,। पहछे में हिन्दुस्तान के भावी विधान के सम्बन्ध में अपना निश्चय प्रकट किया गया था। दूसरे में भारत सरकार को तत्काछीन शासन-प्रबन्ध के छिए वाँयसराँय की वर्तमान कैन्सिल में क्या परिवर्तन किया जाएगा, इस पर प्रकाश डाला गया था। इसमें कहा गया, कि छड़ाई के पश्चात भारत भी वृटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश समझा जाएगा तथा विधान बनाने के छिए एक परिषद् बनेगी जिसे प्रान्तीय धारा सभाएँ चुनेगी। किसी भी प्रान्त को भारतीय सङ्घ से अलग होने का भी अधिकार दिया गया। इस प्रकार मुस्किम छीग की पाकिस्तान वास्ती

#### परिशिष्ट

श्रात परोक्ष रूप से मान की गई! तत्कालीन शासन-प्रवन्ध के लिए कहा गया, कि वॉयसरॉय की कौन्सिल को सेना सम्बन्धी और युद्ध-सम्बन्धी कोई अधिकार न होगा। परन्तु इस वाग्जाल का अर्थ यही था, कि-युद्ध-काल में सभी अधिकार वॉयसरॉय के हाथ में ही रहेंगे। अतः कॉइरेस ने इस योजना की अस्वीकार कर दिया।

#### सन् ४२ की क्रान्ति

इस योजना के असफल हो जाने के वाद कॉइरेस ने निश्चय किया कि जापान की वढ़ती हुई ताकृत को देख कर तथा भारत पर उसके हमले की सम्भावना के कारण उसे स्वयं अपनी स्वतन्त्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। गाँधी जी ने इस विषय पर कई ज़ोरदार छेल छिस्टे और यह बात अब स्पष्ट हो गई कि शीघ्र ही कॉइरेस की लोरदार छढ़ाई छिड़ जाएगी। सरकार की ओर से युद्ध के नाम मे वड़ी घाँघली भी हो रही थी। बहाल और आसाम के मल्लाहों की नार्वे और विहार आदि कई प्रान्तों के किसानों की ज़मीनें लड़ाई के 'सुप्रवन्ध' की दृष्टि से ज़ब्त कर ली गई थीं, तथा अन्नादि वस्तुओं के अभाव के कारण लनता में बढ़ा असन्तोष या और जनता किसी भी आन्दोलन में प्राणपण से सहायता देने को तैयार थी। विकिंद्र कमिटी की एक बैठक में यह निवचय हुआ, कि अहिंसात्मक भद्र भवज्ञा करना कॉङ्गरेस के लिए ऐसी स्थिति में अनिवार्य हैं, अतः अगस्त के प्रारम्भ में वस्वई में अखिल भारतीय कांमटी की वैठक वुलाई गई। ८ अगस्त, १९४२ को सत्याग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव अखिल भारतीय कमिटी में पास हुआ, साथ ही बम्बई में एकत्र सभी नेता गिरफ़्तार कर छिए गए। इस सत्याप्रह के छिए.

- गोंधी जीने कोई कार्यक्रम नहीं बनाया था। उनका कहना था कि सत्यामह का प्रस्ताव पास होने के बाद ही कार्यक्रम की बात आती है, पर प्रस्ताव के पास होते ही वे गिरफ़्तार हो गए, जिससे जनता के सामने कोई निदिचत कार्यक्रम न आ सका। इधर बर्मा में सुभाव बाबू ने आज़ाद-हिन्द फ़ौज इक्ट्रो कर रक्खी थी। उनका उद्देश्य सी इसी समय भारत पर अधिकार कर छेने का था। इस आशाजनक स्थिति से जनता में - आश्चर्यजनक उत्साह छ। गया। स्थान-स्थान पर लोगों ने पुळिस चौकियाँ जला ढालीं, रेल की पटरी और तार काट कर यातायात के नभी साधन विच्छित्र कर डाले, कई स्थानों पर अद्गरेज़ों को भी पीटा। गोरखपुर में श्री॰ शिव्यनलाल सक्सेना ने सत्याग्रह के काम की ज़ोर से चलाया। इधर बलिया को स्वर्गीयश्री० चित्त-पाण्डे ने कई दिनों तक स्वतन्त्र रक्ला। बिहार ने भी बहा जोश दिलाया। स्थान-स्थान पर गिरफ़्तारियाँ हुईं और गोलियों में कई लोग शहीद हुए। इस क्रान्ति की विशेषता यह थी, कि इसमें जनता ने अहिंसा को छोड़ कर हिसात्मक पथ को भवनाया और इस्रो कारण इसका प्रभाव भी सरकार पर यथेष्ट पड़ा! इसी हिसारमक क्रान्ति की नीति पर आगे आने वाले सुधारों का भवन खड़ा हुआ !

#### शिमला कॉ फ्रेन्स

सन् ४२ की क्रान्ति का असर सरकार पर पड़ कर ही रहा। सन् १९४५ की जून तक विकेंद्र कमिटी के सभी सदस्य छोड़ दिए गए और तत्कालीन वॉयस्राय लॉर्ड वेवल ने एक योजना देश के सामने रक्खी। इस पर विचार करने के लिए सभी दल नूहले एकत्रित हुए। कॉहरेस

#### परिशिष्ट

हिल्ल (ह) कि प्रकार से इसे मान लिया। अपने सदस्यों के नाम तक दे दिए पर मुस्लिम लीग न मानी। उसका कहना था कि मुसलमान सदस्यों की सल्या अधिक होनी चाहिए और मुसलमान सदस्यों को चुनने का एक मात्र अधिकार लीग को होना चाहिए। कॉइरेस ने यह दग्त न मानी इससे यह योजना भी निष्फल ही रही।

इसके वाद की घटनाएँ इतनी ताज़ी हैं कि उनका उल्लेख करना व्यर्थ है।

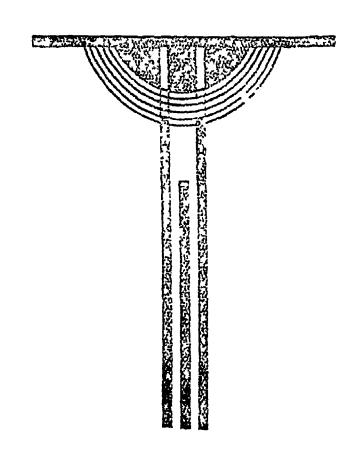

# — अमर-शहोद

# सरदार भगतसिंह

( एक-मात्र प्रमाणिक जीवनी )

लेखक : श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल

श्रजुवादिका: कुमारी स्नेहलता सहगल, एम० ए०

भूमिका लेखक: माननीय बाबू पुरुषोत्तम दास टराइन

सम्पादक: श्रार० सहगत

स पुस्तक के रचियता अमर-शहीद स्वर्गीय सर्दार भगतिसिंह के अभिन्न साथियों में से एक हैं, जो लाहीर पढ़यंत्र केस में आपके साथ ही गिरफ़्तार हुए थे। एसेम्बली 'बम-काण्ड की यादगार' तथा विलायत में प्रचार के लिए इस पुस्तक का केवल अन्नरेज़ी संस्करण ही सन् १९३१ में प्रकाशित हो पाया था, जो दूसरे ही दिन ज़ब्द' हो गया और इसके प्रिन्टर श्री० त्रिवेणी प्रसाद, बी० ए० को ६ मास तथा लेखक (श्री० सन्याल) को दो वर्षों का कठिन कारावास दण्ड दिया गया। पुरतक प्रकाशक (श्री० सहग्रक जी) को हज़ारों रूप्यों की क्षति डठानी पड़ी। इसी से पुस्तक का महत्व समझा जा सकता है।

पुस्तक में अमर-शहीद सर्दार भगतसिंह का पारिवारिक परिचय, संक्षिप्त जीवनी तथा उनकी लगभग सभी कारगुज़ारियों के अतिरिक्त, कुछ ऐसे सनसनीखेज़ बयानात भी हैं, जो ज़ब्ती तथा सेन्सर के कारण देशवासियों के सामने अभी तक नहीं आ सके थे। पुस्तक के अन्त में स्वर्गीय सर्दार मगतिंसह तथा श्रो० बहुकेदवर दत्त द्वारा ऐनेम्बली न्बम केस के सिलसिले में दिया गया वह संयुक्त 'ऐतिहासिक वक्तव्य भी प्रकाशित हुआ है, जो इन लोगों ने दिल्ला सेशन्स कोर्ट में ८वीं जून, सन् १९३१ को दिया था। इनके अतिरिक्त लाहौर पड़यत्र केस की अदालत (Tribunal) की दैनिक कार्यवाही का मनोरक्षक विवरण भी दिया गया है, जो ऐतिहासिक महत्व की सामग्रो है। सचित्र और सिजल्द पुस्तक का मूल्य केवल ६ २० ८ आना, डाक व्यय अलग !

# तीसमारख़ाँ की हजामत

[ श्री ० जी ० पी ० श्रीवास्तव, वो ० ए० एल्-एल् ० वी ]

सिनेमा और रेडियो के आविष्कार के साथ नाटकीय कला ने भी अब अपने तीन रूप धारण कर लिए हैं अर्थात् (१) स्टेज के लिए, (२) सिनेमा के लिए और (३) रेडियो के लिए। सुयोग्य लेखक ने प्रस्तुत रचना में इन तीनों रूपों के नमूने (१) तीस मार खाँ की हजामत, (२) चोर के घर छिछोर, (३) पैदाइशों मैनिस्ट्रेट और (४) गया जाय या मक्का? दिखला कर हिन्दी-साहित्य का जो मान बढ़ाया है, वह बतलाने की आवश्यकता नहीं साथ ही आपको दिल खोल कर हॅसाते हुए इन प्रहसनों में मानवीय, राजनैतिक तथा सामाजिक पाखएडों पर कैसो वेढव और प्रभावरूर्ण चुटको लो गई है, इसका अनु-भव आप स्वयं करेंगे। प्रत्येक प्रहसन अप ने ढङ्ग का अनोखा है। सजिल्द पुम्तक का मून्य केवल रा। रू०

## कर्मयोगी प्रेस, लिमिटेड, इलाहावाद

## राजा साहब

#### . [ श्री ० शौकत थानवी ]

भारतीय राजा, महाराजा, जमीदार, ताल्लुकेदार तथा रईसों के मसनवी जीवन तथा उनके .खुशामदी चाटुकारों का खाका इस पुस्तक में खीचा गया है। इसे पढ़ते-पढ़ते यदि पेट में बल न पड़ जाय, तो दाम वापस। पुष्ठ सख्या १४०। प्रत्येक पृष्ठ हो रज्ञों में छपा है। राजा साहब तथा उनके विभिन्न चाटुकारों के चित्र भी दिए गए हैं। प्रोटेक्टिझ-कवर के श्रतिरिक्त पुस्तक सुन्दर जिल्द से मण्डित है। कहानियों के शीर्षक नीचे दिए जा रहे हैं। मृत्य केवल २॥) रु०

१—राजा साहब की साल-गिरह २—राजा साहब का शिकार २—राजा साहब का इश्क ४—राजा साहब की तलवार ५—राजा साहब का सफ़र ६—राजा साहब की लीडरी ७—राजा साहब का ज़िताब ८—राजा साहब की सनक ९—राजा साहब की हुज़ूरी १०—राजा साहब का उधार-खाता ११—राजा साहब की बीमारी १२—राजा साहब की लड़की की शादी १३—राजा साहब का दिवाला १४—राजा साहब के मैनेजर।

Per

# बावर्चिन

### [ त्राचार्य चतुर्सेन शास्त्री ]

यह लेखक की लौह-लेखनी का श्रद्भुत प्रसाद है। इसमे विभिन्न विषयों की चुनी हुई १४ कहानियों का संग्रह है। पृष्ठ-संख्या ३४०। प्रोटेक्टिझ-कवर सहित सुन्दर जिल्द से मण्डिल पुस्तक का मूल्य केवल ३ रु०८ श्रा०।

कर्मयोगी प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद